UNIVERSAL LIBRARY OU\_178280

AWARININ

# OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY Call No. H923.254 Accession No. H474 Author MATTILL STIMP 211.1949.

This book should be returned on or before the date last marked below.

प्रकाशक मार्तंड उपाध्याय, मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली ।

> सातवीं बारः ११४१ मूल्य डेढ़ रुपया

> > मुद्रक बालकृष्ण एम० ए०, युगान्तर प्रकाशन लिमिटेड, मोरी गेट, देहली।

# संपादकीय

अरसेसे यह महसूस किया जा रहा था कि 'आत्म-कथा'काँ एक संचिप्त संस्करण निकले, जिसमें गांधीजीके जीवनकी मुख्य-मुख्य घटनाएं आजावें और उसकी स्फूर्ति तथा शिच्चामें किसी प्रकार की कमी न हो।

इस संस्करएके तैयार करनेमें मुख्य ध्यान इस बातपर रखा गया है कि यह स्कूलोपयोगी हो, इसिलए इसमें बहुत-से लंबे विव-रण और चर्चा, जो स्कूल-जीवनमें विशेष उपयोगी नहीं हो सकते, 'श्रात्म-कथा'मेंसे कम कर दिये गए हैं। दिन्तिण श्राफ्रीकाके सत्याप्रहसंबंधी कुछ भाग जो मूल 'श्रात्म-कथा'में विस्तार-भयसे छोड़ दिया था, वह दिन्तिण श्राफ्रीकाके सत्याप्रहके श्राधार पर इस संस्करणमें जोड़ दिया है।

श्रंभेजीमें 'My Early Life के नामसे एक संनिप्त संस्करण श्रॉक्सफोर्ड प्रेससे प्रकाशित हुआ है। उसीको सामने रखकर विषयोंका चुनाव श्रौर काट-छांट मूल 'श्रात्म-कथा' में करके यह संस्करण तैयार किया गया है। भाषा, जहांतक संभव हुश्रा है, मूल हिंदी संस्करणकी ही रखी गई है। जहां नया श्रनुवाद करना पड़ा है वहां भी भाषा को सरल श्रौर सुबोध बनानेक़ा प्रयत्न किया गया है। गांधीजीका जीवन इतना महान्, इतना खुला श्रौर ऐसा व्यापक है कि उसको जाने श्रौर उससे स्कृति पाये बिना हिंदुस्तानका मनुष्य कैसे रह सकता है ? जिस महापुरुषके कार्योंने भारतीय राष्ट्रके प्रत्येक द्यंगको छुद्या है—छुत्रा ही नहीं, उसको प्रभावित भी किया है, उसके ज्ञानसे भला हिंदुस्तानी विद्यार्थी कैसे श्रख्रुता रखा जा सकता है ? क्योंकि गांधीजीकी बालकोचित सरलता, पारदर्शी निष्कपटता, दुर्दमनीय उत्साह, श्रसीम कार्य-शिक श्रीर सबसे बढ़कर हरेकपर श्रपनी छाप डालनेवाला उनका प्रेम-भाव, ये ऐसे गुगा हैं जिनकी छाप 'श्रात्मक्था'के पाठकपर पड़े बिना नहीं रह सकती। श्रीर इन गुगोंका उदाहरण एक विद्यार्थीके जीवनको बनानेके लिए बहुत ही श्रावश्यक है। इस दृष्टिसे भी यह 'श्रात्म-कथा' विद्यार्थयों या नवयुवकोंके बड़े कामकी चीज है। हमें श्राशा है कि भारतके विद्यार्थीगण श्रीर नवयुवक, जिनके कंधोंपर कलके हिंदुस्तानका बोभ पड़नेवाला है, श्रपने लिए इस संस्करणको बहुत उपयोगी पायंगे।

दिल्ली, ) ६-७-३६ महादेव देसाई हरिभाऊ उपाध्याय

# विषय-सृची

| १. वचपन                              | 8  | २१. बोत्र्यर-युद्ध                 | ૭૭       |
|--------------------------------------|----|------------------------------------|----------|
| २. स्कूलमें                          | 3  | २२. देश-गमन .                      | =8       |
| ३. हाईस्कूलमें                       | ६  | २३. फिर दित्तिण ऋफीका              | ६२       |
| ४. विवाह <mark>ऋौर मांस-भत्तर</mark> | ११ | २४. एक पुस्तकका चमत्कार            | <b>ત</b> |
| ५. ऋांखें खुलीं                      | १७ | प्रभाव                             | ६६       |
| ६. चोरी ऋौर प्रायश्चित्त             | २० | २४. फिनिक्सकी स्थापना              | ٤٦       |
| ७. धर्मकी भलक                        | २४ | २६. जुलू-विद्रोह                   | १०७      |
| <b>⊏.</b> तीन प्रतिज्ञाएं            | २६ | २७. जीवन-भरका निश्चय               | ११०      |
| ६. पह्ला ऋनुभव                       | २६ | २८. घरमें सत्याग्रह                | ११३      |
| १०. प्रतिज्ञाने रत्ता की             | ३३ | २६. संयमकी त्र्योर                 | ११७      |
| ११. सभ्य बननेके प्रयत्नमें           | ३६ | ३०. वकील-जीवनकी कुछ                |          |
| १२. सादगीकी ऋोर                      | 38 | स्मृतियां                          | १२१      |
| १३. प्रलोभनसे बचा                    | ४३ | ३१. सत्यात्रह्का जन्म              | १२४      |
| १४. बैरिस्टर हुम्रा                  | ४७ | ३२. जेलमें                         | १२७      |
| १४. दिच्या अफ्रीकामें                | 38 | ३३. जेलके प्रथम ऋनुभव              | १३०      |
| १६. सेवाका श्रीगगोश                  | ሂሂ | ३४. स्मरणीय प्रसंग—१               | १३३      |
| १७. तूफानके चिह्न                    | ያሄ | ₹¥. " " —₹                         | १३७      |
| १८ कसौटी                             | ६१ | ३६. फिर सत्याग्रह                  | १३६      |
| १६. सेवाभाव त्रौर सादगी              | ७१ | ३७. टॉल्स्टॉय-ऋाश्रम               | १४२      |
| २०. एक पुण्य-स्मर्ग श्रीर            |    | ३८. ऋच्छें-बुरेका मेल              |          |
| प्रायश्चित्त                         | ৬১ | ३६. बहिनोंका हि <del>स्</del> सा—१ | १४१      |

| ४०. बहिनोंका हिस्सा—     | २ १४६         | <b>४</b> ७. नीलका दाग     | २१८   |
|--------------------------|---------------|---------------------------|-------|
| ४१. मजदूर भी             | १४६           | <b>४</b> ⊏. बिहारकी सरलता | २२१   |
| ४२. हमारा कूच—१          | १६४           | ४६. ऋहिंसादेवीका          |       |
| <b>४३.</b> " "—२         | १६८           | साचात्कार                 | २२४   |
| ४४. सत्याप्रहकी विजय     | १७४           | ६०. कार्य-पद्धति          | २३०   |
| ४४. गोखलेसे मिलने        | १७६           | ६१. मजदूरोंसे संबंध       | २३४   |
| ४६. लड़ाईमें भाग         | १=२           | ६२. रौलट-एक्ट ऋौर मे      | रा    |
| ४७. गोखलेकी उदारता       | १=६           | धर्म-संकट                 | २४०   |
| ४⊏. विदा                 | 039           | ६३. एक श्रद्भुत दृश्य     | ર્જ્ફ |
| ४६. गोखलेके साथ पूनामे   | र्भ १६२       | ६४. वह सप्ताह !—१         | ર૪૬   |
| ४०. धमकी ?               | १६५           | ₹¥. " " —₹                | २५६   |
| ४१. शांति-निकेतनमें      | 339           | ६६. 'हिमालय-जैसी भूल      | , 5xe |
| ४२. तीसरे दर्जेकी मुसीबत | त <b>२</b> ०१ | ६७. पंजाबमें              | २६२   |
| ४३. मेरा प्रयत्न         | २०४           | ६८. कांग्रेसमें प्रवेश    | २६७   |
| ४४. त्राश्रमकी स्थापना   | २०६           | ६६. एक संवाद              | २७४   |
| <b>४</b> ४. कसौटीपर      | २०६           | ७०. पूर्णाइति             | २७६   |
| ४६. गिरमिट-प्रथा         | २१२           | -, <b>-</b>               |       |

# संचिप्त त्रात्म-कथा

ξ

#### बचपन

मेरे पिता—कवा गांधीको धन जोड़नेका लोभ न था। इससे हम भाइयोंके लिए वह बहुत थोड़ी सम्पत्ति छोड़ गये थे।

पिताजीने शिचा केवल अनुभव से प्राप्त की थी। स्कूली शिचा वह उतनी ही पाये होंगे, जिसे आज हम अपर प्राइमरी कहते हैं। इतिहास-भूगोलका ज्ञान उन्हें बिलकुल न था; मगर व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दरजेका था कि सूच्म-से-सूच्म प्रश्नोंको सुलभानेमें या हजारों आदिमयोंसे काम लेनेमें उन्हें कठिनाई न होती थी। धार्मिक शिचा नहींके बराबर थी; परन्तु मंदिरोंमें जानेसे, कथा-पुराण सुननेसे, जो धर्म-ज्ञान असंख्य हिंदुओंको सहजमें मिल जाता है, वह उन्हें मिला था। अपने अंतिम दिनोंमें एक विद्वान ब्राह्मणकी सलाहसे, जो कि हमारे कुटु बके मित्र थे, उन्होंने गीता-पाठ शुरू किया था, और नित्य पूजाके समय कुछ क्रोक ऊंचे स्वरसे पाठ किया करते थे।

वह कुटुंब-प्रेमी, सत्यप्रिय, शूर और उदार परंतु कोधी थे। रिश्वतसे सदा दूर भागते थे, और इसी कारण अच्छा न्याय करते थे; ऐसी प्रसिद्धि उनकी, हमारे कुटुंबमें तथा बाहर भी, थी। वह राजकोटमें कुछ समय तक प्रधानमंत्री रहे थे और राज्यके बड़े वकादार थे। एकबार असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंटने राजकोटके ठाकुरसाहबकी शानके खिलाफ कुछ शब्द कहे, तो उन्होंने उसका विरोध किया। साहब बिगड़ पड़े और कवा गांधीको माफी मांगने का हुक्म दिया। माफी मांगनेसे इनकार कर देनेपर कुछ घंटों हवालातमें भी रहे पर वह डिगे नहीं; इससे अंतमें साहबने उन्हें छोड़ देनेकी आज्ञा दी।

मेरे मनपर ऐसे संस्कार हैं कि मेरी माताजी साध्वी स्त्री थीं, वह बहुत भावुक थीं। पूजा-पाठ किये बिना कभी भोजन न करतीं, वैष्णव-मंदिर रोज जातीं । मैंने जबसे होश सम्भाला, याद नहीं पड़ता कि उन्होंने चातुमीसका व्रतकभी छोड़ा हो। कठिन-से कठिन व्रत वह लेतीं श्रीर उन्हें पूरा करती। बीमार पड़ जानेपर भी वह लिये हुए त्रतोंको न छोड़तीं। ऐसा एक समय मुक्ते याद है, जब उन्होंने चांद्रायणत्रत किया था । उसमें बीमार पड़ गईं, पर त्रत न छोड़ा । चातुर्मासमें एक समयके भोजनका त्रत तो उनके लिए मामूली बात थी। इतनेसे संतोष न पाकर एक बार, चातुर्मासमें उन्होंने हर तीसरे दिन उपवासका नियम लिया। लगातार दो-तीन उपवास उनके लिए मामूली बात थी। एक चातुर्मासमें उन्होंने सूर्य-नारायएके दर्शन करनेके बाद ही भोजन करनेका नियम लिया। इस चौमासेमें हम बच्चे बड़ी उत्सुकतासे बादलोंकी श्रोर देखा करते कि कब सूर्य निकलनेकी खबर मांको दें श्रौर वह कब भोजन करें, चौमासेमें बहुत बार सूर्य-दर्शन दुर्लभ होते हैं। मुक्ते ऐसे दिन

याद हैं, जबिक हम सूर्यको देखते और चिल्लाते, "मां, मां, सूरज निकला।" और मां जल्दी-जल्दी आतीं, तबतक सूर्य छिप जाता। वह यह कहती हुई लौट जातीं, "कोई बात नहीं; भगवान्की मरजी नहीं कि आज भोजन मिले।" और जाकर अपने कामोंमें लग जातीं।

वह व्यवहार-कुशल भी थीं। राज-दरबारकी सब बातें जानती थीं। रनवासमें वह बुद्धिमती समभी जाती थीं। बचपनमें मैं मांके साथ दरबारगढ़ जाया करता था, श्रीर मांजी साहबसे (ठाकुर साहबकी विधवा माता) उनकी जो बातचीत होती वह कुछ-कुछ मुभे श्रबतक याद है।

इन माता-िपताके यहां आश्विन बदी १२ संवत् १६२४ (अर्थात् २ अक्तूबर १८६६ ईसवीको) पोरबंदर अथवा सुदामापुरीमें मेरा जन्म हुआ।

बचपन पोरबंदरमें ही बीता। ऐसा याद पड़ता है कि किसी पाठशालामें में पढ़ने बैठाया गया था। मुश्किलसे कुछ पहाड़े सीखे होंगे, बाकी तो श्रौर लड़कोंके साथ गुरुजीको गाली देना सीखनेके श्रलावा श्रौर कुछ सीखा, याद नहीं है। इससे यह श्रनुमान करता हूं कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी श्रौर स्मरण-शक्ति कच्ची।

#### र स्कूलमें

पोरबंदरसे पिताजी 'राजस्थानिक कोर्ट' के सदस्य होकर जब राजकोट गये तब मेरी उम्र कोई सात सालकी होगी। राजकोटकी देहाती पाठशालामें मैं भरती करायागया। उन दिनोंका सुके भली- भांति स्मरण है। मास्टरोंके नाम-धाम भी याद हैं। पोरबंदरकी तरह वहांकी पढ़ाईके संबंधमें कोई ख़ास बात जानने लायक नहीं। मेरी गिनती साधारण श्रेणीके विद्यार्थियों में रही होगी। पाठशाला-से ऊपरके स्कूलमें श्रीर वहांसे हाईस्कूल तक पहुंचने में मेरा बारहवां वर्ष बीत गया तबतक मैंने कभी शिक्तक श्रादिसे भूठ बोला हो, ऐसा याद नहीं पड़ता। न किसीको दोस्त बनानेका स्मरण है। मैं बहुत संकोची लड़का था, मदरसे में श्रपने कामसे काम रखता। घंटी बजते-बजते पहुंच जाता, श्रीर स्कूल बंद होते ही घर भाग श्राता। 'भाग श्राता' शब्दका प्रयोग जान-बूभकर किया है; क्योंकि मुभे किसीके साथ बातें करना नहीं रुचताथा— मुभे यह डर भी बना रहता था कि 'कोई मेरा मजाक़ न उड़ावे।"

हाईस्कूलके पहले ही वर्षकी परीक्षाके समयकी एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा-विभागके इंस्पेक्टर, जाइल्स साहब, मुझा-इनेके लिए आये। उन्होंने पहले दरजेके विद्यार्थियोंको पांच शब्द लिखवाये। उनमें एक शब्द था 'कैटल' (Kettle)। उसके हिज्जे मैंने गलत लिखे। मास्टरने मुभे अपने बृटसे ठोकर देकर चेताया; पर मैं कहां समम्भने वाला था ? मेरे दिमागमें यह बात न आई कि मास्टर साहब मुभे सामनेके लड़केकी स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त करनेका इशारा कर रहे हैं। मैंने यह मान रखा था कि मास्टर तो इसके लिए तैनात है कि कोई लड़का दूसरेकी नकल न कर सके। सब लड़कोंके पांचों शब्द सही निकले, अकेला मैं ही वेवकूफ बच गया। मेरी बेवकूफी बादको मास्टरने बतलाई। पर

मेरे मनपर उसका कोई श्रसर न हुआ ! मुक्ते दूसरे लड़कोंसे नकल करना कभी ने आया ।

ऐसा होते हुए भी मास्टर साहबके प्रति मेरा आदर कभी न घटा। बूढ़ोंके दोष न देखनेका गुण मुक्तमें स्वाभाविक था। बाद-को तो इन मास्टर साहबके दूसरे दोष भी मेरी नजरमें आये। फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों-का-त्यों कायम रहा। मैं इतना जानता था कि बड़े-बूढ़ोंकी आज्ञाका पालन करना चाहिए, जो वे कहें करना चाहिए; वे जो कुछ करें, उसका काजी हमें न बनना चाहिए।

इसी बीच दूसरी दो घटनाएं हुई, जो मुक्ते सदायाद रहीं हैं।
मामूलीतौर पर मुक्ते कोर्सकी पुस्तकों के अलावा कुछ भी पढ़नेका
शौक न था। सबक पूरा करना चाहिए, डाट सही नहीं जाती थी,
मास्टरसे छल-कपट करना नहीं था,इन कारणोंसे मैं सबक पढ़ता;
पर मन न लगा करता। इससे सबक बहुत बार कच्चा रह जाता।
ऐसी हालतमें दूसरी पुस्तक पढ़नेको जी कैसे चाहता? परन्तु
पिताजीकी खरीदी एक पुस्तक 'श्रवण-पितृ-भिक्ति' नाटकपर मेरी
नजर पड़ी। इसे पढ़नेको दिल चाहा। बड़े अनुराग और चाबसे
मैंने उसे पढ़ा। इन्हीं दिनों काठके बक्समें शीशोंसे तस्वीर दिखाने
वाले भी फिरा करते। उनमें मैंने श्रवणका अपने माता-पिताको
कांवरमें बैठाकर यात्राके लिए ले जाने वाला चित्र देखा। दोनों
चीजोंका मुक्तपर गहरा असर पड़ा। मनमें श्रवणके समान होने
के विचार उठते। श्रवणकी मृत्युपर उसके माता-पिताका विलाप

मुफे अब भी याद है। उस लित छंदको मैंने बजाना सीख लिया था। मुफे बाजा सीखनेका शौक था श्रौर पिताजीने एक बाजा ला भी दिया था।

इसी समय कोई नाटक-कंम्पनी छाई छौर मुक्ते उसका नाटक देखनेकी छुट्टी मिली। इसमें हरिश्चन्द्रकी कथा थी। यह नाटक देखनेसे मेरी तृति नहीं होती थी। बार-बार उसे देखनेको मन हुत्रा करता, पर बार-बार जाने कौन देता १ पर ऋपने मनमें मैंने हरिश्चन्द्रका नाटक सैकड़ों बार खंला होगा। हरिश्चन्द्रके सपने श्राया करते । यही धुन लगी कि 'हरिश्चन्द्रकी तरह सत्यवादी सब क्यों न हों?' यही धारणा होती कि हरिश्चन्द्रके जैसी विप-त्तियां भोगना श्रौर मत्यका पालन करना ही सच्चा सत्य है। मैंने तो युदी मान रखा था कि नाटकमें जैसी विपत्तियां हरिश्चन्द्र-पर पड़ी हैं, वैसी ही वास्तवमें उसपर पड़ी होंगी ! हरिश्चन्द्रके दु:खोंको देखकर, श्रौर उन्हें याद करके मैं खूब रोया हूं। श्राज मेरी बृद्धि कहती है कि सम्भव है, हरिश्चन्द्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति न हों, पर मेरे हृद्यमें तो हरिश्चन्द्र और श्रवण त्राज भी जीवित हैं। मैं मानता हूं कि आज भी यदि मैं उन नाटकोंको पद्वं तो श्रांसू श्राये विना न रहें।

;

## हाई स्कूलमें

जब मेरा विवाह हुआ तब मैं हाईस्कूल में पढ़ता था। हाई-स्कूलमें मैं मन्द-बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। शिच्नकोंका प्रेम तो मैंने सदा प्राप्त किया था। हर साल माता-िपताको विद्यार्थी-की पढ़ाई तथा चाल-चलन के सम्बन्धमें प्रमाण-पत्र भेजे जाते। इनमें किसी दिन मेरी पढ़ाई या चाल-चलनकी शिकायत नहीं की गई। दूसरे दरजेके बाद इनाम भी पाये श्रीर पांचवें तथा छठे दरजेमें तो क्रमशः ४) श्रीर १०) मासिककी छात्र-वृत्तियां भी मिली थीं। इस सफलतामें मेरी योग्यताकी श्रपेचा भाग्यका ज्यादा जोर था। ये छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं सौराष्ट्र प्रान्तके विद्या-थियों के ही लिए थीं श्रीर उस समय चालीस-पचास विद्यार्थियों के दरजेमें सौराष्ट्र काठियावाड़के विद्यार्थी हो ही कितने सकते थे ?

मेरी यादके अनुसार अपनी होशियारी पर मुक्ते नाज न था। इनाम अथवा छात्र-वृत्ति मिलती तो मुक्ते आश्चर्य होता; परन्तु हां, अपने चिरत्रका मुक्ते बड़ा खयाल रहता था। सदाचारमें यिद चूक होती तो मुक्ते रुलाई आ जाती। यह मेरे लिए बदीश्तसे बाहर था कि मेरे हाथों कोई ऐसी बात हो कि शिक्तक शिका-यतका मौका मिले या वह मनमें भी ऐसा सोचें। मुक्ते याद है कि एक बार मार खानी पड़ी थी; उसमें मार खानेका तो दुःख न था, पर इस बातका बड़ा पछतावा था कि मैं दण्डका पात्र सममा गया। मैं खूब रोया। यह घटना पहले या दूसरे दरजेकी है। दूसरा प्रसंग सातवें दरजेका है। उस समय दोराबाजी एदलजी गीमी हेडमास्टर थे। वह कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी विद्या-थियोंमें प्रिय थे। वह बाक्रायदा काम करते और काम लेते और पढ़ाते भी अच्छा थे। उन्होंने ऊँचे दर्जेके विद्यार्थियों के लिए

कसरत, क्रिकेट श्रानिवार्य कर दी थी। मेरा मन उसमें न लगता था। श्रानिवार्य होनेके पहले तो मैं कसरत क्रिकेट या फुटबालमें कभी जाता ही न था। न जानेमें मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। श्रव में देखता हूं कि कसरतकी यह श्रक्ति मेरी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरतका शिक्ताके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। बादमें समक्तमें श्राया कि विद्याभ्यासमें ज्यायाम का श्रथीत शारीरिक शिक्ताका मानसिक शिक्ताके समान ही स्थान होना चाहिए।

फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि कसरतमें न जानेसे हानि न हुई। कारण, मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने की सिफारिश पढ़ी थी। यह मुफे पसन्द आई और तभीसे घूमने जानेकी आदत मुफे पड़ गई, जो अब तक है। घूमना भी व्यायाम तो है ही; और, इससे मेरा शरीर ठीक-ठीक गठीला होगया।

व्यायामकी जगह घूमना जारी रखनेकी वजहसे शरीरसे कसरत न करनेकी भूलके लिए तो मुक्ते सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक भूलकी सजा में आज तक भोग रहा हूँ। पता नहीं कहांसे यह रालत खयाल मुक्ते मिल गया था कि पढ़ाईमें सुलेखकी जरूरत नहीं है। यह विलायत जानेतक बना रहा। बादमें तो में पछ-ताया और शरमाया। मैंने सममा कि अचरोंका खराब होना अधूरी शिचाकी निशानी है। अतः हरेक नवयुवक और युवती मेरे इस उदाहरसासे सबक ले और सममे कि सुन्दर अचर शिचा-का आवश्यक अङ्ग हैं। इस समयके मेरे विद्यार्थी-जीवनकी दो बातें लिखने-जैसी हैं। चौथे दरजेसे कुछ विषयोंकी शिक्षा श्रंप्रेजीमें दी जाती थी; पर मैं कुछ समम ही नहीं पाता था। रेखागिएतमें मैं यों भी पीछे था, श्रीर फिर श्रंप्रेजीमें पढ़ाये जानेके कारण श्रीर भी समममें न श्राता था। शिक्षक सममाते तो श्रच्छा थे; पर मेरी समममें ही कुछ न श्राता था। मैं बहुत बार निराश हो जाता। परिश्रम करते-करते जब रेखार्गाएतकी तेरहवीं शक्ल पहुंची तब मुभे एकाएक लगा कि रेखार्गाएत तो सबसे श्रासान विषय है। जिस बातमें केवल बुद्धिका सीधा श्रीर सरल प्रयोग ही करना है उसमें मुश्कल क्या है ? उसके बादसे रेखार्गाएत मेरे लिए सहज श्रीर मजेदार विषय हो गया।

संस्कृत मुक्ते रेखागिणतसे भी श्रिधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखागिणतमें तो रटनेकी कोई बात न थी; परन्तु संस्कृतमें, मेरी दृष्टिसे, श्रिधिक काम रटनेका ही था। यह विषय भी चौथी कच्चान्से शुरू होता था। छठी कच्चामें जाकर तो मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत-शिच्चक बड़े सख्त थे। विद्यार्थियोंको बहुतेरा पढ़ा देनेका उन्हें लोभ था। संस्कृत श्रीर फारसीके दर्जेमें एक प्रकारकी होड़-सी लगी रहती थी। फारसीके मौलवी साहब नरम श्रादमी थे। विद्यार्थी श्रापसमें बातें करते कि फारसी तो बहुत सरल है, फारसीके श्रध्यापक भी बड़े मुलायम हैं। विद्यार्थी जितना काम कर लाते हैं, उतनेसे ही वे निभा लेते हैं। सहज होने की बातसे मैं भी ललचाया श्रीर एक दिन फारसीके दरजेमें जाकर बैठा।

संस्कृत-शित्तकको इससे दुःख हुआ श्रीर उन्होंने मुक्ते बुलाकर कहा—-"तुम सोचो तो कि तुम किसके लड़के हो ? अपनी धार्मिक भाषा न सीखोगे ? अपनी कठिनाई मुक्ते बताओ । मेरी तो इच्छा रहती है कि सब विद्यार्थी अच्छी संस्कृत सीखें । आगे चलकर उसमें रस-ही-रस मिलेगा। तुमको इस तरह निराश न होना चाहिए। तुम किर मेरे दरजेमें आजाओ।"

में शरमाया। शिच्नकके प्रेमकी अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्णशंकर पंड्याकी कृतज्ञ है; क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, र्याद उतनी भी न पढ़ा होता तो आज में संस्कृत-शास्त्रोंका जो रसास्वादन कर पाता हूं वह न कर पाता। बल्कि अधिक संस्कृत न पढ़ सका, इसका पछतावा होता है। क्योंकि आगे चलकर मैंने सममा कि किसी भी हिन्दू-बालकको संस्कृतके अध्ययनसे वंचित नहीं रहना चाहिए।

श्रव तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्षके उच्च शिक्तग्र-क्रममें श्रपनी भाषाके श्रलावा राष्ट्र-भाषा हिन्दी , संस्कृत, फारमी, श्ररवी श्रीर श्रंग्रेजीको स्थान मिलना चाहिए। इतनी भाषाश्रोंकी गिनती-से किसीको घवरानेकी जरूरत नहीं; यदि भाषाएं ढंगसे सिखाई जायं श्रीर सब विषय श्रंग्रेजी के द्वारा ही पढ़ने, समफनेका बोफ हमपर न हो तो उपर्यु क भाषाश्रोंकी शिक्ता भार-रूप न होगी; बल्कि उनमें बड़ा रस श्राने लगेगा। फिर जो एक भाषा शास्त्रीय-पद्धति-से सीख लेता है उसे दूसरी भाषाश्रों का ज्ञान सुलभ हो जाता है।

१. श्राजकल इसे 'हिन्दुस्तानी' कहते हैं।

वास्तवमें तो हिन्दी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही बात फ़ारसी और अरबीके लिए भी कह सकते हैं। फ़ारसी यद्यपि संस्कृतके जैसी है, और अरबी हिन्नू के जैसी, तथापि दोनों भाषाएं इस्तामके जन्मके पश्चात् फली-फूली हैं, इसलिए दोनों में निकट सम्बन्ध है। उर्दूको मैंने अलग भाषा नहीं माना; क्यों कि उसके व्याकरण का समावेश हिन्दी में होता है। उसके शब्द फ़ारसी और अरबी ही हैं! ऊँचे दरजेकी उर्दू जाननेवालेके लिए अरबी और फारसी जानना आवश्यक होता है, जैसा कि उच्चकोटिके गुजराती, हिन्दी, बंगला, मराठी जानने वालेके लिए संस्कृत जानना ज़क्री है।

#### ४ विवाह श्रोर मांस-भन्नण

यह लिखते हुए मेरे हृद्यको बड़ी व्यथा होती है कि १३ वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हुआ। आज मैं अपनी आंखों के सामने १२-१३ वर्ष के बच्चों को देखता हूँ, और जब मुफे अपने विवाहका स्मरण हो आता है तब मुफे अपने ऊपर तरस आता है; और उन बच्चों को इस बातके लिये बधाई देने की इच्छा होती है कि वे मेरी-सी हालतसे बच गये। तेरह सालकी उम्र में हुए मेरे विवाहके समर्थन में एक भी नैतिक दलील मुफे नहीं सूफती। यह मैं पहले कह आया हूँ, कि जब मेरी शादी हुई तब मैं हाई स्कूल में ही पढ़ता था। हमारे वर्तमान हिन्दू-समाज में ही, एक आरे पढ़ाई और दूसरी और शादी दोनों साथ-साथ चल सकते हैं।

एक श्रीर दुःखद प्रसंग यहां लिखना है श्रीर वह है मेरा एक बुरे श्रादमी की सोहबतमें पड़ जाना। यह मेरे जीवनका एक दु:खद प्रकरण है। उस व्यक्तिकी मित्रता पहले मेरे मंभले भाईके साथ थी। वह उनका सहपाठी था। मैं उनके कई दोषोंको जानता था; परन्तु मैंने उसे श्रपना वफ़ादार साथी मान लिया था। मेरी माता-जी, बड़े भाई श्रीर पत्नी तीनोंको यह संगत बुरी लगती थी। पत्नीकी चेतावनीकी तो मुभ-जैसा श्रभिमानी पति परवाह ही क्या करता? हां, माताकी श्राज्ञाका उल्लंघन करना मेरे लिए कठिन था। बडे भाईकी बात भी टाल नहीं सकता था; परन्तु मैं उन्हें यों समभा देता कि त्र्याप जो उसकी बुराइयां बताते हैं, उन्हें तो मैं जानता हूं; पर उसके गुणोंको त्राप नहीं जानते । मुक्ते वह गलत रास्ते नहीं ले जा सकता। क्योंकि मैंने उसका साथ उसे सुधारने की नियतसे किया है। मेरा विश्वास है कि यदि वह सुधर जाय तो वह श्रच्छा त्रादमी सावित होगा ! यह तो मैं नहीं मानता कि इन बातोंसे उन्हें संतोष हो गया; पर उन्होंने मुभपर विश्वास रखा श्रीर मुक्ते अपनी राह चलने दिया।

श्रागे चलकर मुक्ते माल्म हुश्रा कि मेरा यह श्रनुमान सही नहीं था। सुधार करने के लिए भी मनुष्यको गहरे पानी में नहीं उतर जाना चाहिए। जिनका सुधार हमें करना हो उनके साथ मित्रता मुमिकन नहीं है। मित्रतामें श्रद्धेत-भावना होती है। ऐसी मित्रता संसारमें बहुत कम ही पाई जाती है। समान गुण श्रीर शीलवालों में ही मित्रता शोभती श्रीर निभती है। मित्रका एक-दूसरेपर

श्रसर पड़े बिना नहीं रह सकता, इस कारण मित्रतामें सुधारकी गुंजायश बहुत कम होती है। मेरा मत यह है कि श्रंतरंग मित्रता श्रनिष्ठ है; क्योंकि मनुष्य दोष को बड़ी जल्दी श्रपनाता है। गुण महण करनेमें प्रयासकी जरूरत है। श्रत्मा श्रौर ईश्वरकी मित्रता चाहनेवालेको एकाकी रहना चाहिए, या फिर सारे जगत्के साथ मैत्री करनी उचित है। ये विचार सही हों या गलत; परन्तु इसमें शक नहीं कि मेरा श्रंतरंगमित्रताका प्रयास निष्फल रहा।

जिन दिनों इस मित्रसे मेरा संबन्ध हुआ था, राजकोटमें 'सुधार' की लहर ऊंची उठ रही थी। इस मित्रने खबर दी कि बहुतेरे हिंदू शित्तक छिपे-छिपे मद्य-मांसका सेवन करते हैं। राजकोटके दूसरे प्रसिद्ध व्यक्तियोंके नाम भी उसने बताये। हाई स्कूलके कितने ही विद्यार्थियों के नाम भी मेरे पास आये। यह देखकर मुक्ते तो श्राश्चर्य हुत्रा श्रीर दुःख भी। जब मैंने इसका कारण द्यीपत किया तो यह बताया गया कि हम मांस नहीं खाते, इसीलिए हमारा राष्ट्र कमजोर है। त्रांग्रेज जो हमपर हुकूमत कर रहे हैं इसका कारण उनका मांसाहार है। मैं कितना हट्टा-कट्टा छौर मजबृत हूँ, श्रीर कितना दौड़ सकता हूँ यह तो तुम्हें मालूम है ही । इसका कारण भी मेरा मांसाहार ही है । मांसाहारी को फोड़े-फुंसी नहीं होते, श्रीर हुए तो जल्दी श्रच्छे हो जाते हैं। हमारे श्रध्यापक मांस खाते हैं, इतने-इतने मशहूर त्र्यादमी खाते हैं, सो क्या सब बिना सोचे-समभे ही ? तुम्हें भी जहर खाना चाहिए। खाकर तो देखों कि तुम्हारे बदन में कितनी नाक़त आ जाती है।

ये सब दलीलें कोई एक दिनमें ही सामने नहीं आई। अनेक उदाहरणोंसे सजाकर ये कई बार पेश की गई'। मंभले भाई तो फिसल चुके थे। उन्होंने भी इन बातोंका समर्थन किया, अपने भाई और इन मित्रके मुकायलेमें मैं दुर्बल था। उनका बदन अधिक गठीला श्रीर शरीर-बल मुभसे बहुत अधिक था। वे साहसी थे। इन मित्रके पराक्रमके काम मुक्ते मोह लेते थे। वह जितना चाहे दौड़ सकता था। चाल भी बहुत तेज थी। लंबी और ऊंची क़दानमें उसे कमाल हासिल था। मार सहनेकी शक्ति भी वैसी ही थी। इस शक्तिका प्रदर्शन भी वह समय-समय पर करते थे। अपने अन्दर जिस शिकका अभाव होता है उसे दूसरेमें देखकर मनुष्यका श्राश्चर्यान्वित होना स्वाभाविक है। यही मेरे विषयमें हुआ। धाश्चयसे मोह पैदा हुआ। मुफ्तमें दौड़नेकी शक्ति नहीं के बराबर थी। मेरे मनने कहा, "मैं भी इस मित्रके समान बलवान हो जाऊं तो क्या श्रच्छा हो ?"

दूसरे, मैं बड़ा डरपोक था। चोर, भूत, सांप श्रादिके भयसे भयभीत बना रहता था, रातको श्रकेले कहीं जानेकी हिम्मत नहीं पड़ती। श्रंघेरेमें कहीं न जा सकता था। रोशनीके बिना सोना भी प्रायः श्रसम्भव सा था। इधरसे भूत श्राजाय, उधरसे चोर श्राजाय श्रीर कहींसे सांप निकल श्रावे तो ? यह डर बना रहता। इसलिए रोशनीका होना तो श्रावश्यक था। इधर श्रपनी पत्नीके सामने भी, जो कि पास ही सोती श्रीर श्रव कुछ-कुछ युवती हो चली थी, ये भयकी बातें करते हुए संकोच होता; क्योंकि मैं इतन जाना

गया था कि वह मुफसे श्राधिक साइसी है, इस कारण मैं उससे कुछ शरमाता भी था। उसने सांप वगैराका डर तो कभी जाना ही नहीं था। श्रंधेरेमें श्रकेली चली जाती। मेरी इन कमजारियों-का उस मित्रको पता था। वह तो मुफसे कहता कि मैं तो जीते सांपोंको भी हाथसे पकड़ लेता हूं। चोरसे नहीं डरता, भूत-प्रेतको तो मानता ही नहीं, श्रौर इन सबका कारण मांसाहार ही है, यह उसने मेरे मनमें जमा दिया।

इन्हीं दिनों कवि नर्भदका यह कवित्त, पाठशालाश्रों में गाया जाता---

> श्रंभं जी राज करे, देशी रहे दबाई, देशी रहे दबाई, जोने बेना शरीर भाई, पेलो पांच हाथ पूरो, पूरो पांचसेने॥

इन सबका मेरे मनपर पूरा श्रसर हुआ। मैं मानने लगा कि मांसाहार श्रच्छी चीज है। उससे मुक्तमें बल श्रीर साहस श्रायेगा। यदि सारा देश मांसाहार करने लगे तो श्रंग्रेजोंको हटाया जा सकता है।

मेरे माता-पिता वैष्णव थे श्रीर मैं उनका परम-भक्त था। मैं जानता था कि उन्हें मेरे मांसाहारका पता चल जाय तो वे बिना मौतके तुरंत ही प्राण छोड़ देंगे। सत्यका जाने-श्रनजाने सेवक तो मैं था ही। यह नहीं कह सकता कि मांसाहर करनेपर माता-पितासे भूठ बोलना पड़ेगा, यह ज्ञान मुभे उस समय नहीं था। लेकिन मेरा मन तो 'सुधार' के रंगमें रंगा हुआ था। मांसाहार-

का शौक नहीं था। स्वादके खयालसे मुक्ते मांसाहार नहीं आरम्भ करना था। मुक्ते तो बलवान् और साहसी बनना था और दूसरों-को वैसा ही बननेको सममाना था और फिर अंग्रेजोंको हराकर भारतको आजाद कराना था। 'स्वराज्य' शब्द तो उस समय कानमें भी नहीं पड़ा था। इस सुधारकी धुनमें मैं अपना होश खो बैठा। और जब गुप्त रूपसे उसे करने का प्रबन्ध हो गया तब भूठ-मूंठ ही मैंने अपने मनको समभा लिया कि अपनी बातको माता-पितासे छिपाना सत्यसे भटकना नहीं है।

नियत दिन श्राया। उस दिनकी अपनी हालतका वर्णन करना किंठन है। एक तरफ था 'सुधार' का उत्साह और जीवनमें एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करनेकी नवीनता; और दूसरी ओर था चोरकी भांति छिपकर काम करनेकी शर्म। मैं नहीं कह सकता कि इसमें किसकी प्रधानता थी। हम लोग नदी किनारे एकांतकी खोजमें चले। दूर जाकर ऐसा कोना तलाश किया जहां कोई सहसा देख न सके, और वहां मैंने पहले-पहल मांस देखा। साथ भटियारेके यहां की डबलरोटी थी। दोमेंसे एक भी चीज न भाई। मांस चमड़े-सा लग रहा था। खाना असंभव हो गया, मुक्ते के आने लगी। खाना बीचमें ही छोड़ देना पड़ा।

मेरी वह रात बड़ी कठिनाईसे कटी। नींद किसी तरह न श्राती थी। सपनेमें ऐसा मालूम होता था मानो बकरा मेरे शरीरके भीतर जिंदा है श्रीर मैं "मैं "करता है। मैं चौंक-चौंक उठता, पछताता, पर फिर सोचता कि मांसाहारके बिना तो गति ही नहीं; यों हिम्मत नहीं हारनी है। मांसाहार एक कर्तव्य है श्रीर मुफे हिम्मत से काम लेना चाहिए।

¥

### त्रांखें खुलीं

मेरे मित्र हार मानने वाले न थे। उन्होंने श्रव मांसको भांति-भांतिसे पकाकर रुचिकर बनाना तथा सजाकर रखना शुरू किया। नदी किनारेके बजाय किसी बावरचीसे सांठ-गांठ करके गुप्त रूपसे राज्यके एक भवनमें लेजानेका प्रबन्ध किया। वहांके भोजनं-भवन तथा मेज-कुर्सीके ठाठ-बाटने मुक्ते लुभा लिया।

इसका ठीक श्रसर पड़ा। रोटीसे जो नफरत थी, ढीली पड़ गई। बकरेपरकी दया गायब हो गई श्रीर मांसका तो नहीं, पर मांसवाले पदार्थीका जीमको चस्का लग गया यों एक साल बीता होगा, श्रीर इतने समयमें पांच-छः बार मांसाहारका मौका मिला होगा; क्योंिक बार-बार दरबार-भवनका प्रवन्ध होना कठिन था श्रीर न सदा मांसके स्वादिष्ट उत्तम पदार्थ तैयार हो सकते थे। इसके सिवा ऐसे भोजनोंपर खर्च खासा बैठता था। मेरे पास तो कानी कौड़ी भी न थी। मैं देता क्या? इस खर्चका इंतजाम तो उस मित्रके ही जिम्मे होता था। मुक्ते श्राज तक पता नहीं कि उसने क्या इंतजाम किया था। उसका इरादा तो था मुक्ते मांसकी चाट लगा देना, मुक्ते फंसा देना। इसलिए खर्च का भार भी वह खुद उठाता था; पर उसके पास कोई कारूंका खजाना तो था ही नहीं। इस कारण ऐसे खाने तो कभी-कभी ही संभव थे। जब-जब ऐसे खानों में मैं शरीक होता तब-तब घर खाना न खाया जाता। जब मां खाने का बुलाती तो बहाना बनाना पड़ता— आज भूख नहीं है। खाना पचा नहीं। हर बहाने के वक मेरे दिलको चोट लगती। यह भूठ और सां भी मांके सामने। फिर यदि मां-वाप जान जायं कि लड़का मां माहारी हो गया है, तब तो उनपर बज्जपत हो जायगा। ये विचार मेरे हृदयको कुतर रहे थे। इस कारण मैंने निश्चय किया कि यद्यपि मांस खाना आव-रयक है, उसका प्रचार हिंदुस्तानमें करके भोजन सुधार करना है; पर माता-पिता से भूठ-कपट, मां माहारसे भी बद्तर है। अतः माता-पिता के जीते-जी मांम न खाऊंगा, और तब तकके लिए मां माहार मुल्तवी। यह निश्चय मैंने अपने मित्रको सुना दिया, और तबसे मां साहार छूटा सो-छूटा ही। माता-पिताने कभी न

माता पितासे भूठ-कपट न करके शुभ विचार से मैंने मांसा-हार तो छोड़ा; परन्तु उन भित्रकी मित्रता न छोड़ी। मैं दूसरोंको सुधारने चला था श्रीर स्वय ही गड़ हे में गिर गया श्रीर इस पतनका मुक्ते भास तक न रहा।

उसीकी सोहबतके कारण मैं व्यभिचारमें फंस गया होता। एक बार यह मित्र मुभे चकलेमें ले गये। मैं मकान में घुसा तो जहर; पर जिसे भगवान बबाता है वह गिरना चाहते हुए भी पवित्र बना रह सकता है। मगर मेरी श्रांखें इतनेसे भी न सुली। मुभे अबतक इस बातका भान ही न हुआ कि इस मित्र- की मित्रता श्रनिष्ट है। श्रभी श्रीर कटु श्रनुभव होना बाकी थे। यह तो मुक्ते तभी माल्म हुश्रा, जब मैंने उसमें वह प्रत्यत्त दोष देखे, जिनसे मैं उसे श्रलिप्त मानता था।

इसी समयकी एक बात कह देना जरूरी जान पड़ता है। हम दंपतिके बीच होनेवाले भेद और कलहका कारण यह मित्रता भी थी। मैं जितना प्रेमी पति था उतना ही वहमी भी। मेरा वहम बढ़ानेवाली यह मित्रता थी; क्योंकि मित्र की सचाई पर मुफे जरा भी श्रविश्वास न था। इस मित्र की बातें मानकर मैंने श्रपनी धर्मपरनीको कितने ही कष्ट दिये। उस हिंसाके लिए मैंने कभी अपने को चुँमा नहीं किया। हिन्दू स्त्री ही ऐसे दुःखोंको सहन कर सकती है, श्रीर इसीलिये मैंने स्त्रीको सदा सहन-शीलता की मृतिं माना है। नौकरपर यदि भूठा शक किया जाय तो वह नौकरी छोड़ जाता है, पुत्र पर किया जाय तो वह बापका घर छोड़कर चला जाता है, मित्रों में परस्पर संदेह उत्पन्न होनेपर मित्रता दूट जाती है, पत्नीको यदि पतिपर शक हो तो उसे मन मसोसकर बैठ रहना पड़ता है; पर यदि पतिका पत्नीपर संदेह हो जाय तो वेचारी के भाग्य ही फूटे समफ्तने चाहिए। वह कहां जाय ? उच्च माने जानेवाले वर्णकी हिन्दू स्त्री श्रदालत में जाकर तलाक नहीं दे सकती। उसके लिए एक-तरफा न्याय रखा गया है। मेरा यह सलू ह ऐसा था कि इसका दुःख मैं कभी नहीं भूल सकता।

इस संदेहका सर्वथा नाश तो तभी हुत्रा, जब मुफे श्रहिंसा-

का सूदम ज्ञान हुआ या किहये तब, जब मैंने ब्रह्मचर्यकी मिहमा समभी और समभा कि पत्नी पितकी दासी नहीं बल्कि सहधिमिणी है; दोनों एक-दृसरेके सुख-दुःखके समान भागीदार हैं और जितनी खतंत्रता पितको बुरा-भला करनेकी है, उतनी ही पत्नीको भी है। इस संदेह-कालकी जब मुभे याद आती है तब मुभे अपनी मूर्खता और विषयांध-निर्दयतापर कोध और मित्र-विषयक अपनी अंधतापर दया उपजती है।

> ६ चोरी ग्रोर प्रायश्चित्त

मांसाहारके समयके और उसके पहलेके अपने कुछ दूषणोंका वर्णन करना अभी बाकी है। वे या तो विवाहके पहले के हैं या कुछ ही बाद के हैं।

श्रपने एक रिश्तेदारकी सोहबतमें मुक्ते सिगरेट पीनेका शौक हुआ। पैसे तो हमारे पास थे नहीं। सिगरेट पीनेके किसी फायदे या उसकी गंधके मजेसे तो हम दोनोंमेंसे कोई भी परिचित नहीं था, पर धुआं उड़ानेमें ही कुछ मजा आता था। मेरे चाचाजीको सिगरेट की आदत थी, और उन्हें तथा औरोंको धुआं उड़ाते हुए देखकर हमें भी 'फू'क लेने' का शौक हुआ। पैसे पास न होनेके कारण हमने चाचाजीकी सिगरेटोंके बचे, फेंके हिस्सोंको चुराना शुरू किया।

परन्तु ये एुकड़े कुछ हमेशा नहीं मिल पाते थे, श्रीर उसमेंसे ज्यादा धुश्रां भी नहीं निकल सकता था। इसलिये नौकरोंकी जेबों में पड़े दो-चार पैसों में से हम बीच-बीच में एकाध चुराने लगे और उससे सिगरेट पीने लगे, पर छिपाकर रखने की समस्या सामने आई। इतना ख्याल था कि बूढ़ों के सामने सिगरेट पीना संभव नहीं है। ज्यों-त्यों दो-चार पाई-पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इसी बीच सुना कि एक पौधा ( उसका नाम भूल गया ) होता है जिसका डंठल सिगरेटकी तरह जलता है, और वह पिया जा सकता है। हमने वह लाकर धुआं उड़ाना शुरू किया।

पर हमें संतोष न हुआ। श्रपनी पराधीनता हमें खलने लगी। यह बड़ा कष्टदायक जान पड़ा कि बड़ोंकी श्राज्ञाके बिना कुछभी न होसके। हम बहुत परेशान होग्ए श्रीर अंतको आत्म-हत्या करनेका निश्चय किया।

परन्तु आत्म-हत्या कैसे करें ? जहर कहांसे लावें। हमने सुना कि धत्रे के बीज से मृत्यु होती है। जंगलमें घूम-फिरकर बीज लाये। खाने का समय शामको रखा। केदारजीके मन्दिरकी दीपमालामें घी चढ़ाया, दर्शन किये और फिर एकांत में चले गये; पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। 'तत्काल मृत्यु न हो तो ? मरनेसे लाभ क्या होगा ? पराधीनता में ही क्यों न पड़े रहें ?' ये विचार मनमें आने लगे। फिर भी दो-चार बीज खा ही डाले; पर ज्यादा खाने की हिम्मत न हुई, दोनों मौतसे डर गये। निश्चय किया कि चलकर रामजी के मंदिरमें दर्शन करें और शांति से वैठें एवं आत्म-हत्या की बात मनसे भुला दें। •

तब मैंने समभ लिया कि त्रात्म-हत्याका विचार करना सरल

है; पर श्रात्म-हत्या करना नहीं। इससे जब कोई आत्म-हत्या करने की धमकी देता है, तब मुक्तपर उसका बहुत कम श्रसर होता है, या यह भी कह सकता हूँ कि बिलकुल नहीं होता।

श्रात्म-हत्या के निश्चयका एक परिणाम यह हुश्रा कि हमारी जूठी सिगरेट पीनेकी, नौकरोंके पैसे चुरानेकी श्रौर उससे सिगरेट खरीदकर पीनेकी श्रादत ही जाती रही। वड़ा होनेपर मुक्ते कभी सिगरेट पीनेकी इच्छा तक नहीं हुई, श्रौर मैं सदा इस श्रादतको जंगली, हानिकारक श्रौर गंदी मानता श्राया हूँ। श्रब तक मैं यह समक्त ही न पाया कि सिगरेट-बीड़ीका इतना जबर्द सा शौक दुनियामें क्यों है ? रेलके जिस डिब्बेमें बीड़ी-सिगरेटका धुश्रां उड़ता है वहां बैठना मेरे लिए कठिन हो जाता है श्रौर उसके धुएंसे मेरा दम घुटने लगता है।

सिगरेटके टुकड़े और उसके लिए नौकरों के पैसे चुराने के अपराधके सिवा अन्य एक चोरीका जो अपराध मुक्तसे बन पड़ा, उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूँ। सिगरेटके अपराधके दिनों तो मेरी उम्र १२-१३ वर्ष की होगी, शायद इससे भी कम हो। दूसरी चोरीके समय १४ सालकी रही होगी। यह चोरी थी मेरे मांसा- हारी भाईके सोनेके कड़ेके टुकड़े चुरानेकी। उन्होंने २४) रू० के लगभग कर्ज कर लिया था। हम दोनों भाई इसे चुकानेके चक्करमें थे। मेरे भाईके हाथमें सोनेका एक ठोस कड़ा था। उसमेंसे तोला-भर काट लेना कठिन न था।

कड़ा कटा ऋौर कर्ज निपट गया; पर मेरे लिए यह बात

श्रसहा हो गई। श्रागेसे चोरी न करनेका मैंने निश्चय किया। यह भी सोचा कि पिताजीके सामने इसे कबूलना चाहिए, पर ज्ञवान खुलनी कठिन थी। यह डर तो नहीं था कि पिताजी मुक्ते पीटेंगे। क्योंकि नहीं याद पड़ता कि उन्होंने हम भाइयोंमेंसे किसीको कभी पीटा हो; पर यह डर जरूर था कि वह खुद बड़े दु:खी होंगे श्रीर शायद श्रपना सिर भी धुन डालेंगे! पर सोचा कि यह खतरा उठाकर भी श्रपना दोष स्वीकार करना ही उचित है। ऐसा लगा कि इसके बिना शुद्धि नहीं होगी।

अन्तमें मैंने पत्र लिखकर अपना दोष स्वीकार करते हुए माफी मांगनेका निश्चय किया। मैंने पत्र लिखकर अपने हाथसे उन्हें दिया। पत्रमें सब दोष स्वीकार किया था और दंड मांगा था। विनयकी कि मेरे अपराधके लिए अपनेको कष्टमें न डालें और प्रतिज्ञा की थी कि भविष्यमें ऐसा अपराध फिर न कहांगा।

मैंने कांपते-हाथों यह पत्र पिताजीके हाथमें दिया। मैं उनके तस्त के सामने बैठ गया। इन दिनों उन्हें भगंदर रोग उभरा हुआ था, इसिलए वह बिस्तरे पर ही पड़े रहते थे। खाटके बदले तस्त काममें लाते थे।

उन्होंने पत्र पढ़ा। आंखोंसे मोतीकी बूंदें टपकीं, पत्र भीग गया। तिनक देरके लिए उन्होंने आंखें मूंदी और पत्र फाड़ डाला; और पत्र पढ़नेको बैठे हुए थे सो फिर लेट गये।

मैं भी रोया। पिताजीकी पीड़ाका मैंने ऋनुभव किया। यदि मैं चितेरा होता तो ऋाज भी वह चित्र हूबहू खींचकर रख देता। मेरी त्रांखों के सामने त्राज भी वह दृश्य नाच रहा है।

इस मुक्ता-बिन्दुत्र्योंके प्रेम-बागाने मुभे बेंध दिया। मैं शुद्ध हो गया। इस प्रेमको तो वही जान सकता है, जिसे उसका अनुभव हुत्र्या है।

#### राम-बाण वाग्यां रे होय ते जाणे

मेरे लिए यह छिहिंसाका पदार्थ-पाठ था। उस समय तो मुक्ते इसमें पितृ-प्रेमका ही अनुभव हुआ था; पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसाका नाम दे सकता हूं। ऐसी अहिंसाके व्यापक रूप धारण करने पर उससे कौन अळूता रह सकता है। ऐसी व्यापक अहिंसा-की शिक्तका अनुमान करना शिक्तसे परे है।

ऐसी शांतिमय त्तमा पिताजीके स्वभावके प्रतिकूल थी। मैंने सोचा था कि वह गुस्सा होंगे, फटकारेंगे, शायद अपना सिर भी धुन लें; पर उन्होंने तो असीम शांतिका परिचय दिया। मैं समभ्कता हूं कि वह दोषकी शुद्ध हृदयसे की गई स्वीकृतिका परिणाम था। जो मनुष्य अधिकारी व्यक्तिके सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध हृदयसे कह देता है और फिर कभी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है, वह मानों शुद्धतम प्रायिश्चत्त करता है। मैं जानता हूं कि मेरे इस इकरारसे पिताजी मेरे संबंध में निर्भय हो गये और उनका प्रेम मेरे प्रति और भी बढ़ गया।

9

## ' धर्मकी भलक

राजकोटमें मुक्ते सब सम्प्रदायोंके प्रति समानभाव रखनेकी

शिज्ञा अनायास मिली। मैंने हिन्दू-धर्मके प्रत्येक सम्प्रदायके प्रति आदर-भाव रखनेकी तालीम पाई। क्योंकि माता-पिता वैष्णव-मंदिर जाते, शिवालय जाते तथा राम-मंदिर भी जाते स्रीर हम भाइयोंको भी ले जाते स्रथवा भेज देते थे।

इसके सिवा पिताजीके पास जैन-धर्माचार्यों में से कोई-न-कोई सदैव द्याते रहते। पिताजी भिन्ना देकर उनका द्यादर-सत्कार भी करते। वे पिताजीके साथ धर्म तथा व्यवहार चर्चा किया करते। इसके सिवा पिताजीके मुसलमान तथा पारसी मित्र भी थे। बहुत बार ये द्यपने-द्यपने धर्मको वात सुनाया करते द्यौर पिताजी त्यादर व प्रेमके साथ उनकी बातें सुनते। ऐसी चर्चाके समय में उनका शुअपक होनेके कारण प्रायः ही उपस्थित रहता था। इस सारे वातावरणके प्रभावसे मेरे मनमें सब धर्मीके प्रति समभाव पैदा हुआ।

इस प्रकार मेरे मनमें अन्य धर्मों के प्रति समभाव आया पर यह नहीं कह सकते कि उस समय ईश्वरके प्रति मेरे मनमें कुछ आखा थी; पर एक बातने मेरे मनमें जड़ जमा ली। वह यह कि संसार नीति पर स्थिर हैं, नीति-मात्रका समावेश सत्यमें हैं। पर सत्यकी खोज अभी बाकी है। दिन-दिन सत्यकी महिमा मेरी दृष्टिक सामने बढ़ती गई, सत्यकी व्याख्या विस्तार पाती गई और अब भी पाती जा रही है।

उस समय नीति-विषयक एक छप्पयने मेरे हृद्यमें घर कर कर लिया। अपकारका बदला अपकार नहीं, वरन उपकार ही होना चाहिए, यह वस्तु जीवन सूत्र बन गई। उसने मेरे मन पर श्रपनी सत्ता चलानी शुरू कर दी। श्रपकारीका भला चाहना श्रीर करना इसका मैं श्रनुरागी बन गया। उसके श्रगणित प्रयोग किये। वह चमत्कारी छप्पय यह है—

पाणी श्रापने पाय, भलुं भोजन तो दीजे;
श्रावी नमावे शीश, दंडवत कोडे कीजे।
श्रापण घासे दाम, काम महोरेनुं करीए;
श्राप उगारे प्राण, ते तणा दुःखमां मरीए।
गुण केडे तो गुण दशगणो, मन वाचा कर्में करी;
श्रवगुण केडे जे गुण करे, ते जगमां जीत्यो सही।
(जो हमको जलपान करावे, उसको भोजन दीजे;
श्रपनेको जो शीश नवावे, उसे दंडवत कीजे।
पैसे जो दे हमें उसे मोहर दे देना;
श्रीर बचावे प्राण दुःख में उसके मरना।
गुणके बदले दस गुना, जो मन वाचा कर्मंसे;
श्रवगुण करते गुण करे, जग जीता इस धर्मसे।)

2

#### तीन प्रतिज्ञाएं

मैंने १८८७ ईसवीमें मैट्रिककी परीज्ञा पास की । उस समय बम्बई और श्रहमदाबाद दो परीज्ञा-केन्द्र थे। जैसी देशकी, वैसे ही हमारे कुदुम्बकी गरीबीका यह हाल था कि मेरी स्थितिके काठिया-बाड़ीको नजदीकी श्रीर सस्ते श्रहमदाबादको पसन्द करना स्वामा- विक था। राजकोटसे ऋहमदाबाद मैंने यह पहली बार यात्रा की। बड़ोंकी यह इच्छा थी कि पास होनेपर कालेजमें आगे पढ़ं। कालेज बम्बईमें भी था और भावनगर में भी; लेकिन कमखर्ची के ख्यालसे भावनगरके शामलदास कालेजमें पढ़नेका निश्चय हुआ। वहां सब कुछ मुक्ते मुश्किल लगने लगा। ऋध्यापकोंके व्याख्यानोंमें मुक्ते रस न आता, न वे समक्तमें ही आते। उसमें ऋध्यापकोंका दोष न था बल्कि मेरी पढ़ाई ही कची थी। उस समयके शामलदास कालेजके ऋध्यापक तो प्रथम श्रेणीके समक्ते जाते थे। पहला टर्म (सूत्र) पूरा करके घर आया।

हमारे कुटुम्बके पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान् व्यवहार-कुशल ब्राह्मण—मावजी द्वे थे। उन्होंने हमें सलाह दो— "श्रव समय बदल गया है। तुम भाइयोंमें से यदि कोई कवा गांधीकी गद्दी लेना चाहे तो वह बिना पढ़ाईके सम्भव नहीं है। मेरी राय है कि 'मोहनदासको श्राप इसी साल विलायत भेज दें। वहां तीन साल रहकर बैरिस्टर बन जायगा।" श्रीर फिर मेरी श्रोर देखकर पूछा—

'क्या तुम्हें विलायत जाना पसंद है या यहीं पढ़ते रहना ?" 'जो भावे वही बैद बतावे ।' मैं कालेजकी कठिनाइयोंसे यों ही तंग आगया था। मैंने कहा—"विलायत भेजें तो बहुत ही अच्छा।" पर बड़े भाई उलभनमें पड़े। पैसोंका क्या प्रबन्ध हो ? फिर इस उम्रमें इतनी दूर कैसे भेज दें ?

माताजीको कुछ सूफ न पड़ा। दूर भेजनेकी बात ही उन्हें

नहीं रुची। उन्होंने विलायत-जीवनके संबंधमें पूछ-ताछ शुरू की। कोई कहता था, नवयुवक विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं। कोई कहता था, मांस खाते हैं। कोई कहता, वहां शराबके बिना काम ही नहीं चलता। माताने यह सब मुक्ते शुनाया। मैंने समकाया कि "तुम मुक्तपर विश्वास रखो, मैं विश्वास-घात नहीं कहंगा। मैं सोगंध खाकर कहता हूं कि 'मैं इन तीनोंसे बच्च्ंगा। चौर अगर ऐसी जोखिम होती तो जोशीजी क्यों जानकी सलाह देते ?"

मां बोली—"मुफ्ते तो विश्वास है, पर दूर देशमें तेरा कैसे क्या होगा ? मेरी तो अकल काम नहीं करती । मैं वेचरजी स्वामी से पूछूंगी।

बेचरजी स्वामी मोढ़ बिनये थे, जो जैन साधु होगये थे। जोशीजीकी तरह वह हमारे सलाहकार भी थे। उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने कहा—"मैं इससे तीन चीजोंके बारेमें प्रतिज्ञा, करा लूंगा। फिर उसे जाने देनेमें कोई हर्ज नहीं।" तदनुसार मैंने मांस, मिदरा और स्त्रीसे दूर रहनेकी प्रतिज्ञा की। तय माताने जानेकी आज्ञा दे दी।

मेरे विलायत जाने के उपलक्त में हाईस्कूल में विद्यार्थियों की सभा हुई। राजकोटका एक युवक विलायत जा रहा है, इसपर सबको आश्चर्य होरहा था। जवाब में कुछ लिखकर ले गया था। पर मैं उसे मुश्किल से पढ़ सका। इतना मुक्ते याद है कि मिर चकरा रहा था. बदन कांप रहा था।

#### पहला अनुभव

·४ सितम्बर सन् १८८८ को बम्बई बंदर छोड़ा। जहाजमें मुक्ते सामुद्रिक कष्ट तो कुछ भी न उठाना पड़ा। पर ज्यों-ज्यों दिन जाते, मैं परेशान हो रहा था। स्टुब्बर्ट (जहाजके भोजन परि-चारक ) के साथ बोलते हुए भेंपता, क्योंकि अंग्रेजी में बातचीत करने की आदत न थी। मेरे एक साथी मजूमदारको छोड़कर, जो राजकोटके वकील थे श्रीर बैरिस्टर होने विलायत जा रहे थे, बाकी मब यात्री ऋंधेज थे। उनके सामने बोलते न बनता था। वे मुफसे वोलनेकी चेष्टा करते तो उनकी बात मेरी समफ में न श्राती श्रीर यदि समभ भी लेता तो जवाब देना नहीं सुभता। हर वाक्य बोलनेके पहले मनमें जमाना पड़ताथा। छुरी-कांटेसे खाना न त्र्याता था त्र्यौर यह पूछनेका साहसभी न होता कि इसमें बिना मांसकी चीजें क्या-क्या हैं ? इस कारण मैं भोजनकी मेज पर तो कभी गया ही नहीं। कैंबिन-कोठरी-में ही खा लेता था। ऋपने साथ जो मिठाइयां वगैरह ले गया था, उन्हींपर गुजर किया। मजूमदारको तो कोई भिभक न थी। वह सबके साथ हिल-मिल गये। डेकपर भी जहां जी चाहे घूमते-फिरते। मैं तो दिन-भर कैबिनमें पड़ा रहना ! डेकपर जब लोगोंकी भीड़ कम देखता, तब थोड़ी देरके लिए जाकर वहां बैठ जाता। मजूमदार मुफ्ते समभाते कि सबके साथ मिला-जुला करो; त्र्यौर कहते कि वकीलको तो बातूनी होना चाहिए । वकीलकी हैसियतसे वह ऋपना ऋनुभव भी सुनाते।

कहते कि "श्रंप्रेजी हमारी मातृ-भाषा नहीं है। इसिलये बोलने में भूलें होंगी ही, इसिलए बोलनेमें सक्रुचाना नहीं चाहिए।" परन्तु मैं श्रपनी भीरुता नहीं छोड़ पाता था।

मुभपर तरस खाकर एक भले अंग्रेजने मुभसे बातचीत करना शुरू किया। मैं क्या खाता हूँ, कौन हूँ. कहां जा रहा हूँ, क्यों किसी- के साथ बातचीत नहीं करता, इत्यादि सवाल पूछे। मुभे खानेमें साथ आनेको कहा। मांस न खानेके मेरे आग्रहकी बात सुनकर वह हंसे और मुभपर रहम खाकर बोले—''यहां तो (पोर्टसईद पहुंचनेके पहले) सब ठीक ठाक हैं; परन्तु बिस्केकी खाड़ीमें पहुंचनेपर तुम्हें अपने विचार बदलने पड़ेंगे। इंग्लैंडमें तो इतनी ठंड पड़ती है कि मांसके बिना काम चल ही नहीं सकता।"

मैंने कहा -"मैंने तो सुना है कि वहां लोग विना मांसाहारके रह सकते हैं।"

वह बोले ''यह फूठ है। जान-पहचानवालोंमें कोई निरा-मिषभोजी नहीं है। मैं शराब पीनेके लिये तुमसे नहीं कहता, पर मैं समभता हूँ मांस तो तुम्हें अवश्य खाना चाहिये।''

मैंने कहा -श्रापकी सलाहके लिए मैं श्रापका श्राभारी हूँ, पर मांसाहार न करनेकी श्रपनी मातासे प्रतिज्ञा कर चुका हूं। यदि उसके विना निर्योह हो ही न सका तो मैं वापिस हिन्दुस्तान लौट जाऊंगा, पर मांस तो हरगिज नहीं खाऊंगा।"

िस्केकी खाड़ी आई। वहाँ भी मुक्ते न तो मांसकी आवश्यकता मालूम हुई, न मदिराकी ही। दुःख-सुख सहते यात्रा पूरी करके साउदेम्पटन बंदरपर श्रा पहुंचे। मुक्ते याद पड़ता है उस दिन शिनवार था। मैं जहाजपर काले कपड़े पहनता था। मित्रोंने मेरे लिए सफेद फलालैनका सूट भी बनवा दिया था। विलायतमें उतरने पर उसे पहननेका निश्चय किया—यह समक्तकर कि सफेद कपड़े ज्यादा श्रच्छे लगेंगे, यह सूट पहनकर मैं जहाजसे उतरा। सितम्बरके श्रान्तिम दिन थे। ऐसे कपड़ों में मैंने श्रकेले श्राप्तेको ही वहां पाया। मेरे सन्दूक श्रौर उनकी कुंजियां प्रिंडले कम्पनीका एजेंट ले गया था। जैसा श्रौर लोग करते हैं वैसा मुक्ते भी करना चाहिए, यह समक्तकर मैंने श्रपनी तालियां भी उन्हें दे दी थीं—!

मेरे पास चार परिचय-पत्र थे—एक डाक्टर प्राणजीवन मेहता के नाम, दूसरा दलपतराम शुक्लके नाम, तीसरा प्रिंस रणजीतसिंह-जीके नाम और चौथा दादाभाई नौरोजीके नाम । किसीने सलाह दी थी कि विक्टोरिया होटलमें ठहरना ठीक होगा। इसलिए मजू-मदार और मैं वहाँ गये। मैं तो अपनी सफेद कपड़ोंकी शर्मसे ही दबा जा रहा था। फिर होटलमें जाकर खबर लगी कि कल रिव-वार होनेके कारण सोमवार तक प्रिंडलेके यहांसे सामान नहीं श्रावेगा। इससे मैं बड़ी परेशानीमें पड़ गया।

मैंने साउदेम्पटनसे ही डाक्टर मेहताको तार दे दिया था। वह सात-श्राठ वजे श्राये। उन्होंने प्रेम-पूर्ण विनोद किया। बातों- बातोंमें मैंने श्रानजाने उनकी रेशमी रोयेंदार टोपी देखने के लिए उठा ली श्रीर उसपर उल्टा हाथ फेरने लगा। टोपी के रोयें साधे

होगये। डाक्टर मेहताने देखा। तुरन्त ही मुफ्ते रोका, पर श्रपराध तो हो चुका था। उनके रोकनेका इतना ही नतीजा हुआ कि भविष्यमें ऐसा अपराध न हो।

यहींसे यूरोपियन रीति-रिवाजकी शिज्ञाका श्रीगणेश हुआ। हाक्टर मेहता हंस हंसकर बहुतेरी वातें समभाते जाते थे। "किसी की चीज नहीं छूनी चाहिए, किसीसे जान-पहचान होते ही जो बातें हिंदुस्तानमें सहज ही पूछी जा सकती हैं, वे यहाँ नहीं पूछनी चाहिए। वातें करते हुए जोरसे नहीं बोला जाता। हिन्दुस्तानमें साहवोंके साथ वातें करते हुए 'सर' कहनेका जो रिवाज है, वह अनावश्यक है। यहाँ 'सर' तो नोकर अपने मालिकको अथवा अपने अफसरको कहता है।" फिर उन्होंने होटलमें रहनेके खर्च पर भी बातें कीं और बताया कि किसी कुटुम्बके साथ रहना ठीक होगा। इस सम्बन्धमें अधिक विचार सोमवार तकके लिये स्थागत रहा।

होटल तो हम दोनोंको 'सांसत-घर'-सा लगा। यह होटल था भी महंगा। माल्टासे एक सिंधी सज्जन सवार हुए थे। उनसे मजूमदारकी अच्छी पट गई थी। यह सिंधी यात्री लंदनके अच्छे जानकार थे। उन्होंने हमारे लिए किरायेपर दो कमरे ले लेने का भार उठाया। हमने-स्वीकृति दी और सोमवारको सामान मिलते ही होटलका बिल चुकाकर उन कमरोंमें चले गये। मुक्ते याद है कि होटलका बिल लगभग ३ पौंड मेरे हिस्सेमें आया था। मैं तो भौंचका रह गया। तीन पौंड देकर भी भूखा ही रहा। बहांका कोई खाना न रुचा। एक चीज ली, नहीं रुची, दूसरी ली। पर पैसे तो दोनोंके हो चुकाने पड़े। मैं अभी तक प्रायः बम्बईसे लाये अपने खानेके सामानपर ही दिन काट रहा था।

उस कमरेमें भी मैं बड़ा परेशानहाल रहा। देश बहुत याद श्राता था। माताका प्रेम श्रांखोंके सामने नाचता था। रात होते ही रोना शुरू होता । घरकी अनेक प्रकारकी बातें याद आतीं । उनमें नींद भला कहाँ त्रा पाती ? त्रपनी यह दु:ख-गाथा किसीसे कह भी तो नहीं सकता था। कहनेसे लाभ भी क्या था? मैं खुद न जानता था कि मुभे काहेसे संतोष मिलेगा। लोग निराले, रहन-सहन निराली, मकान भी निराले, श्रीर घरोंमें रहनेका तौर-तरीका भी निराला । फिर यह भी अच्छी तरह नहीं मालूम कि क्या बोलनेसे श्रथवा क्या करनेसे यहांके शिष्टाचारका भंग होता हैं । इसके श्रलावा खान-पानके परहेज श्रलग श्रौर जिन चीजोंको मैं खा सकता था, वे रूखी-सूखी मालूम होती थीं। इस कार्ण मेरी हालत सांप-छछ् दर-जैसी हो गई। इधर विलायतमें श्रच्छा नहीं लगता था, उधर देश भी वापस नहीं लौट सकता था। विलायत त्राया तो था तीन साल बितानेका इरादा रखकर ही।

१०

## प्रतिज्ञाने रचा की

डाक्टर मेहता सोमवारको विक्टोरिया होटलमें मुक्तसे मिलने गये। वहां उन्हें हमारे नये मकानका पता लगा। वह वहां आये। हमारा कमरा श्रादि देखा श्रोर गर्दन हिलाई—"यह जगह काम-की नहीं। इस देशमें श्राकर महज पुस्तकें पढ़नेकी श्रपेचा यहांका श्रमुभव प्राप्त करना ज्यादा जरूरी हैं। इसके लिए किसी कुटुम्बमें रहनेकी जरूरत है, पर फिलहाल कुछ बातें सीखनेके लिए बतौर उम्मीदवारके "यहाँ रहनेकी बात मैंने ठीक की है। मैं तुम्हें उनके यहां ले चल्ंगा।"

मैंने सधन्यवाद उनकी बात मान ली श्रीर डाक्टर मेहताके साथ उन मित्रके यहां गया। उन्होंने मेरी खातिर-तवा में किसी बातकी कसर न रखी। मुफे भाईकी तरह रखा, श्रंग्रेजी रीति-रिवाज सिखाये। श्रंग्रेजीमें वातचीत करनेकी श्रादत भी उन्होंने ही डलवाई।

परन्तु मेरे भोजनका सवाल बड़ा विकट हो गया। बिना नमक, मिर्च और मसालेके साग भाता नहीं था। मालिकन बेचारी मेरे लिये पकाती भी क्या? सवेरे जईका दिलया बनाती, उससे तो मेरा पेट भर जाता; पर दोपहरको और शामको हमेशा भूखा रहता। मित्र मांसाहार करनेको रोज समभाते। मैं प्रतिज्ञाकी बाधा बताकर चुप हो रहता। वह रोज दलीलें दिया करते। सौ दुःखोंको हरने वाली एक दवा 'नाहीं' मेरे पास थी। मित्र ज्यों-ज्यों मुफे समभाते त्यों-त्यों मेरी दृढ़ता बढ़ती जाती। रोज मैं ईश्वरसे रज्ञाकी प्रार्थना करता और रोज वह पूरी होती। मैं यह तो नहीं जानता था कि ईश्वर क्या चीज है, पर श्रद्धा अपना काम कर रही थी।

एक दिन उन मित्रोंने मेरे सामने बेंथमकी पुस्तक पढ़नी शुरू की। उपयोगितावादका विषय पढ़ा। में घवराया। भाषा ऊंची थी। मैं बड़ी कठिनतासे समभता था। उन्होंने उसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया—"इमा चाहता हूँ। मैं इतनी बातें नहीं समभ सकता। मैं मांस खानेकी उपयोगिता स्वीकार करता हूँ। परन्तु प्रतिज्ञाके बंधनको मैं नहीं तोड़ सकता। इसके संबंधमें वाद-विवाद भी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि तर्कमें मैं आपसे नहीं जीत सकता। पर मुभे मूर्ख समभकर, या हठी समभकर ही इस बारेमें इमा कीजिये। आपके प्रेमका मैं कायल हूँ। आपका उदेश्य समभता हूं और आपको में अपना परम हितेच्छु मानता हूं। यह भी देखता हूं कि आपको मेरी हालतपर दु:ख होता है, पर मैं विवश हूं। प्रतिज्ञा नहीं दूट सकती।"

मित्र देखते रह गये। उन्होंने पुस्तक बंद कर दी। "बस, श्रब मैं दलील नहीं करूंगा"—कहकर चुप रहे। मैं खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने बहस करना छोड़ दिया।

पर मेरे विषयमें उनकी चिंता दूर न हुई। वह सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, पर इनमें से एकके लिए भी मुफे नहीं कहा। उलटे उसे न करनेकी हिदायत दी। पर उनकी सारी चिंता यह थी कि मांसाहारके बिना मैं कमजोर हो जाऊंगा और इंगलैंडमें आजादीसे न रह सकूंगा।

यां महीना-भर मैं नौसिखिया बनकर रहा।

# सभ्य बननेके प्रयत्नमें

श्रवतक मेरे विषयमें मित्रकी चिंता दूर नहीं हुई थी। उन्होंने प्रेमवश यह मान लिया था कि मांसाहार न करनेसे मैं कमजोर हो जाऊंगा, इतना ही नहीं बल्कि 'भोंदृ' रह जाऊंगा। क्योंकि मांसाहार न करनेसे श्रंप्रे ज-समाजमें मिल-जुल न सकूंगा। मेरे श्रन्नाहार-संबंधी पुस्तकें पढ़नेका उनको पता था। उन्हें शंका हुई कि इन विषयोंको पढ़कर मैं सनक जाऊंगा श्रोर प्रयोगोंमें मेरा जन्म न्यर्थ जायगा। कर्तन्य-च्युत हो जाऊंगा श्रोर एक पढ़ा-लिखा मूर्ल ही रहूंगा।

पर श्रव मेरे मनमें यह श्राया कि मुभे उनकी परेशानी दूर कर देनी चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं श्रपनेको जंगली न कहलाने दूंगा, सभ्योंके लच्चण सीखूंगा श्रौर दूसरी तरहसे समाज-में सम्मिलित होनेके योग्य बनकर श्रपनी श्रन्नाहारकी विचित्रता-पर पदी डालूंगा। इसलिए श्रव मैंने श्रंग्रे जी 'सभ्यता' सीखनेका मार्ग एकड़ा।

मेरे कपड़े थे तो विलायती; परंतु वम्बई-काटके थे। वे उच्च श्रंत्र जसमाजमें न फबेंगे, इस विचारसे 'श्रामी श्रौर नेवी' स्टोरमें दूसरे कपड़े बनवाये। उन्नीस शिलिंग की 'चिम' की हैट (टोपी) इसमें भी संतोष न हुश्रा तो बांड स्ट्रटमें, जहां शौकीन लोगोंके कपड़े सिलते थें, दस पौंडको दियासलाई दिखाकर शामको पहनने- के कपड़े बनवाये। सीधे और शाहदिल बड़े भाईसे खासतौरपर दोनों जेबोंमें लटकाई जानेवाली श्रसली सोनेकी चैन मंगवाई और वह श्राई भी। तैयार बंधी टाई पहननेका रिवाज न था। इसलिए टाई बांधनेकी कला सीखी। देशमें तो श्राइना सिर्फ हजामतके दिन ही देखनेका काम पड़ताथा; पर यहां तो बड़े श्राइनेके सामने खड़े रह कर टाई ठीक-ठीक बांधनेमें श्रोर बालकी ठीक पटिया पारने श्रोर मांग काढ़नेमें दसेक मिनट बरबाद होते। फिर मेरे बाल मुलायम न थे। उन्हें ठीक-ठीक संवारे रखनेके लिए ब्रुशके साथ नित्य लड़ाई होती, श्रोर टोपी पहनते श्रोर उतारते समय हाथ तो मानो मांग संवारनेके लिए सिरपर पहुंचते ही रहते। इसके सिवा जब कभी सभ्य समाजमें बैठता तो मांगपर हाथ फेरकर बालोंको दुरुस्त रखनेकी सभ्य किया होती रहती थी।

परंतु इतनी टीप-टाप ही बस न थी। अकेली सभ्य पोशाकसे थोड़े ही कोई सभ्य हो जाता है ? इसलिए सभ्यताकी और भी कितनी ही ऊपरी बातें मालूम कर ली थीं। अब उनमें कुछ प्रवीएता प्राप्त करनी थी, सभ्य पुरुषको नाचना जानना चाहिए, फ्रेंच भाषा अच्छी आनी चाहिए; क्योंकि फ्रेंच एक तो इंग्लेंडके पड़ौसी फ्रांस की भाषा थी; दूसरे सारे यूरोपकी राष्ट्रभाषा भी थी। फिर सुभे यूरोप अमए। करनेकी भी इच्छा थी। इसके सिवा सभ्य पुरुषको लच्छेदार व्याख्यान देना भी आना चाहिए। मैंने नाचना सीख लेनेका निश्चय किया और क्लासमें भरती हुआ। एक तिमाहीके तीनेक पौंड फीसके दिये। कोई तीन सप्ताहमें पांच-छः

पाठ पढ़े होंगे; ठीक तालपर पांच नहीं पड़ते थे। पियानो बजता था, पर यह न जान पड़ता था कि यह क्या कह रहा है। 'एक, हो, तीन' का क्रम चलता, पर इनके बीचका झंतर तो उस बाजेसे ही मालूम होता था, जो मेरे लिए झगम्य था। तो फिर १ फिर तो बाबाजीकी बिल्लीवाली बात चूहोंको भगानेके लिए बिल्ली, और बिल्लीके लिए गाय, होते-होते वाबाजीका परिवार बढ़ा। सोचा, वायोलिन बजाना सीख लूं तो सुर और तालका ज्ञान हो जायगा। तीन पौंड वायोलिन खरीदनेमें बिगाड़े और उसे सीखनेके लिए भी कुछ दिच्या दी। भाषण-कला सीखनेके लिए तीसरे उस्तादका घर खोजा। उसे भी पक गिन्नीकी भेंट तो चढ़ानी ही पड़ी। उसकी प्रेरणासे 'वेलका स्टेंडर्ड एलोक्युशनिस्ट' खरीदा। पिटके भाषणसे श्रीगरोश हुआ।

पर इन बेल साहवने मेरे कानमें 'बेल' (घंटी) बजाई। मैं जागा।

"मुक्ते कहां इंग्लैंडमें जिंदगी बितानी है ? लच्छेदार भाषण
देना सीखकर भी क्या करूंगा ? नाच-नाचकर मैं सभ्य कैसे
बन्ंगा ? वायोलिन तो देशमें भी सीखा जा सकता है । मैं विद्यार्थी
हूं । मुक्ते तो विद्या-धनके संप्रहमें लगना चाहिए; मुक्ते अपने धंधेसे संबंध रखनेवाली तैयारी करनी चाहिए। अपने सदाचारसे
मैं सभ्य समभा जा सकूं तो अलबत्ता ठीक है, नहीं तो मुक्ते यह
लोभ छोड़ देना चाहिए।"

इस धुनमें उपर्यु क स्त्राशय का पत्र मैंने भाषण-शिच्चकको लिख भेजा। उससे मैंने दो या तीन पाठही लिये थे। नृत्य-शिच्चिकाको भी वैसा ही पत्र लिख भेजा। वायोलिन-शित्तकाके यहां वायोलिन लेकर पहुँचा छौर उसे कह छाया कि जो दाम मिले लेकर वेचदो। उससे कुछ मित्रता-सीहो गई थी, इसलिए उससे मैंने मोहका भी जिक्र कर दिया—नाच इत्यादि जंजालसे छूट जानेकी बात उसे पसंद छाई।

सभ्य बननेकी मेरी यह सनक तो कोई तीन महीने चली होगी; किंतु कपड़ोंकी तड़क-भड़क बरसों तक चलती रही। पर अब मैं विद्यार्थी बन गया था।

१२

### सादगीकी ख्रोर

कोई यह न समके कि नाच आदिके मेरे प्रयोग मेरी स्वच्छंदताके युगको सूचित करते हैं। पाठकों को ध्यानसे देखने पर
उसमें कुछ विचारांश भी मिलेगा। परंतु इस मोह-काल में भी
कुछ श्रंश तक में सावधान था। पाई-पाईका हिसाब रखता। खर्चका अन्दाज निश्चित था कि महीनेमें १४ पौंडसे अधिक खर्च न
हों। बसका किराया और डाक-खर्च भी हमेशा लिखता और
सोनेसे पहले हमेशा अपनी रोकड़ मिला लेता था। यह आदत अंत
तक कायम रही; और मैं समभता हूं कि इस कारण सार्वजनिक
जीवनमें मेरे हाथोंसे लाखों रुपयोंका उलट-फेर होने में किफायतशारीसे काम ले पाया आर जितने आंदोलन मेरी देख-रेखमें
चले हैं; उनमें मुभे कर्ज नहीं करना पड़ा, बल्कि हरेकमें कुछ-नकुछ बचत ही रही है।

मैंने खर्च त्राधा कर डालनेका विचार किया। हिसाबको गौरसे

देखा तो गाड़ी-भाड़ेका खर्च काफी बैठता था। फिर एक कुटु बके साथ रहनेके कारण कुछ-न-कुछ खर्च प्रति सप्ताह लग ही जाता। इसलिए कुटुंबके साथ रहना छोड़कर ऋलग कमरा लेकर रहनेका निश्चय किया श्रीर यह भी तय किया कि कामके श्रनुसार तथा श्चनुभव प्राप्त करनेके लिए अलग-अलग मुहल्लोंमें घर लेना चाहिए। घर ऐसी जगह पसंद किया कि जहांसे कामके स्थानपर श्राधे घंटेमें पैदल चलकर पहुंच सकें त्रौर गाड़ी-भाड़ा बच जाय । इससे पहले जानेके लिए एक तो गाड़ी-भाड़ा खर्चना पड़ता ख्रौर दूसरे घूमने जानेके लिए श्रलग वक्त निकालना पड़ता। श्रव कामपर जानेमें ही घुमाईका काम भी पूरा होने लगा। इस तजवीजकी बदौलत आठ-दस मील तो मैं सहज ही में घूम-फिर डालता। विशेषतः इसी एक श्रादतके कारण में विलायतमें शायद ही बीमार पड़ा होऊंगा,श्रीर शरीर ठीक कस गया था। कुटुंबके साथ रहना छोड़कर दो कमरे किराये पर लिये,एक सोनेके लिए श्रौर एक बैठकका। यह परिवर्तन-का दूसरा दौर था। तीसरा परिवर्तन ऋभी ऋागे ऋानेवाला है।

इस तरह आधा खर्च बचा। पर समय? मैं जानता था कि वैरि-स्टरीकी परीचाके लिए बहुत पढ़नेकी जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं वेफिकर था। पर मेरी कच्ची अंग्रे जी मुफे खला करती थी। इसलिए मैंने सोचा, बैरिस्टर होनेके अतिरिक्त मुफे और अध्ययन भी करना चाहिए। आक्सफोर्ड और केम्ब्रिजके कोर्सका पता लगाया। कितने ही मित्रोंसे मिला। देखा कि वहां जानेसे खर्च बहुत पड़ेगा और पाठ्य-क्रम भी बहुत लंबा था। मैं तीन वर्षसे

ब्यादा वहां रह नहीं सकता था। एक मित्रने कहा,"यदि तुम्हें कोई कठिन ही परी चा देनी हो तो लंदनका मेट्क्यिलेशन पास कर लो। उसमें परिश्रम काफी करना पड़ेगा श्रीर सामान्य ज्ञान बढ़ जायगा, खर्चा विलकुल न वढ़ेगा" यह राय मुभे पसंद त्राई; पर परीत्ताकी विषय-सूची देखकर मैं घबराया। उसमें लैटिन त्रीर एक दूसरी भाषा श्रनिवार्य थी। लैटिन कैसे होगी १ पर उस मित्रने कहा-"वकीलके लिए लैटिनका बड़ा उपयोग होता है। लैटिन जानने-वालेको कानूनी पुस्तकों समभ्तनेमें सहू लियत होती है। फिर रोमन लॉकी परीचामें एक प्रश्न-पत्र तो केवल लैटिन भाषाका ही होता है श्रौर लेटिन जान लेनेसे श्रय्रोजी भाषापर श्रधिकार बढ़ता है।" मुभपर इन दलीलोंका ऋसर हुऋा। मैंने निश्चय किया और एक मैट्रिक्युलेशन क्लाससे भर्ती हुआ। परीचा हर छठे महीने होती। मुफे मुश्किलसे पांच महीनेका समय था। यह मेरे बूतेके बाहरका काम था; नतीजा यह हुन्ना कि कहां तो मैं सभ्य बनने चला था श्रौर कहां श्रत्यंत उद्यमी विद्यार्थी वन गया। टाइम-टेबुल बनाया। एक-एक मिनट बचाया। परन्तु मेरी बुद्धि श्रौर शक्ति ऐसी न थी कि दूसरे विषयोंके उपरांत लैटिन श्रीरफ्रेंचको भी संभाल सकता। इम्तहानमें बैठकर लैटिनमें फेल होगया। इससे दुःख तो हुत्रा,पर हिम्मत न हारा। लेटिनमें मजा त्र्याने लगा था। सोचा, फ्रेंच ब्यादा मजबूत हो जायगी ऋौर विज्ञानमें नया विषय ले लूंगा। रसायन-शास्त्र, जिसमें मैं देखता हूं कि खूब मन ,लगना चाहिए, प्रयोगोंके स्प्रभावमें, मुक्ते स्रच्छा ही न लगा। देशमें यह विषय मेरे पाठ्य-क्रममें रहा ही था। इसिलए लंदन-मैट्रिकके लिए भी पहली बार इसीको पसंद किया। इस नार 'प्रकाश और उद्याता' (Light and Heat) को लिया। यह विषय आसान समभा जाता था और मुक्ते भी आसान ही मालूम हुआ।

फिर परीचा देनेकी तैयारीके साथ ही रहन-सहनमें ऋौर भी सादगी लानेकी कोशिश शुरू की। मुफेलगा कि स्रभी मेरे जीवनमें इतनी सादगी नहीं त्राई है, जो कुटु बकी गरीबीके त्रानुकूल हो। भाई साहबकी तंगदस्ती श्रीर उदारताका खयाल श्राते ही मुभे बड़ा कष्ट होता । दस-पंद्रह पौंड मासिक खर्च करनेवालोंको तो छात्र-वृत्तियां मिलती थीं। अपनेसे अधिक सादगीसे रहनेवालोंको मैं देखता था। ऐसे गरीब विद्यार्थी काफी तादादमें मेरे संपर्कमें आते थे। एक विद्यार्थी लंदनके गरीब मुहल्लेमें प्रति सप्ताह दो शिलिंग देकर एक कोठरीमें रहताथा श्रीर लोकार्टकी सस्ती कोकोकी द्कान-में दो पेनीका कोको श्रीर रोटी खाकर गुजारा करता था। उसकी बराबरी करनेकी तो मेरी हिम्मत न हुई; पर इतना जरूर समभा कि मैं दो के बजाय एक कमरेमें ही गुजर कर सकता हूं और आधी रसोई हाथसे भी पका सकता हूं। ऐसा करनेसे ४ या ४ पौंड मासिकमें रह सकता था। सादी रहन-सहन संवंधी पुस्तकें भी पढ़ी थीं। दो कमरे छोड़कर श्राठ शिलिंग प्रति सप्ताहपर एक कमरा लिया । एक स्टोव खरीदा, श्रौर सबेरेका खाना हाथसे पकाने लगा । बीस मिनटसे ऋधिक पकानेमें नहीं लगता था। जौका दलिया ऋौर कोकोके लिए पानी उबालनेमें कितना समय लगता? दोपइरको

बाहर कहीं खा लेता और शामको फिर कोको बनाकर रोटीक साथ लेता। यों एक या सवा शिलिंगमें रोज खाना-पीना सीख गया। यह मेरा समय अधिक-से-अधिक पढ़ाईका था। जीवन सादा हो जानेसे समय ज्यादा बचने लगा। दूसरी बार इस्तहानमें बैठनेपर पास हो गया।

पाठक यह न समक्षें कि सादगीसे जीवनमें नीरसता आगई हो। उलटा इन परिवर्तनोंसे मेरी आंतरिक और बाहरी स्थितिमें एकता आई। कौटुं विक स्थितिके साथ मेरे रहन-सहनका मेल सध गया।जीवन अधिक सारयुक्त होगया;आत्मिक आनंदकी सीमा न रही।

### १३

# प्रलोभनसे बचा

जैसे-जैसे मैं जीवनके विषयमें गहरा विचार करता गया वैसे-वैसे बाहरी श्रीर भीतरी श्राचारमें परिवर्तन करनेकी श्रावश्यकता मालूम होती गई। जिस गितसे रहन-सहनमें तथा खर्चमें परिवर्तन किया, उसी गितसे श्रथवा श्रीर भी वेगसे भोजनमें फेर-फार करना श्रारंभ किया। श्रन्नाहार-विपयक श्रंग्रे जी पुस्तकें मैंने देखीं। विला-यतमें ऐसे विचार रखनेवालोंकी एक संस्था थी। उसकी श्रोरसे एक साप्ताहिक पत्र भी निकलता था। मैं उसका श्राहक बना श्रीर संस्था-का सदस्य भी। थोड़े ही समयमें मैं उसकी कार्यकारिगी-कमेटी में ले लिया गया। यहां मेरा उन लोगोंसे परिचय हुश्रा, जो श्रन्नाहारियों-के स्तंभ माने जाते हैं। श्रव मैं श्रपने भोजन-संबंधी प्रयोगोंमें पड़ा। घरसे मंगाई हुई मिठाई, मसालेका व्यवहार बंद कर दिया। मनका भुकाव दूसरी त्रोर हो गया। मसालोंका शौक जाता रहा, चाय त्रौर काफी छोड़दी त्रौर ज्यादातर में रोटी, कोको त्रौर उबली हुई सब्जीपर ही गुजर करने लगा। मेरे इन प्रयोगोंसे मुफे यह त्र्यनुभव हुत्र्या कि स्वादका त्रसली स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है।

मैंने भिन्न-भिन्न धर्मोंका परिचय प्राप्त करनेकी कोशिश की। इस बीच दो थियासिफस्ट मित्रोंसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुभे गीता पढ़नेकी प्रेरणा की। उन दिनों वे एड्विन एर्नाल्ड-कृत गीताके अंग्रेजी-अनुवादको पढ़ रहे थे,पर मुभे उन्होंने अपने साथ संस्कृत-में गीता पढ़नेके लिए कहा। में शरमाया, क्योंकि मैंने तो गीता संस्कृतमें तो क्या, गुजरातीमें भी नहीं पढ़ी थी। यह बात भेंपते हुए मुभे उनसे कहनी पड़ी;पर साथ ही यह भी कहा कि 'मैं आपके साथ पढ़नेके लिए तैयार हूं। यों तो मेरा संस्कृत-ज्ञान नहीं के बरा-बर है। फिर भी मैं इतना समभ लेता हूं कि अनुवादमें कहीं गड़बड़ हो तो वह बता सकूं।' इस तरह इन भाइयोंके साथ मेरा गीता-पाठ आरंभ हुआ। दूसरे अध्यायके अंतिम श्लोकोंमें इन श्लोकोंका

> ध्यायतो विषयान्युंसः संगस्तेपूपजायते । संगात्संजायते कामः कामग्कोधोभिजायते ॥ क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाष्प्रग्रयति ॥

१ विषयका चिंतन करनेसे, पहले तो उसके साथ संग पैदा होता है,श्रोर संगसे कामकी उत्पत्ति होती है। कामनाके पीछे-पीछे क्रोध श्राता है। फिर क्रोधसे संमोध, संमोहसे स्मृति-भ्रम, स्मृति-भ्रमसे बुद्धिका नाश होता है श्रोर श्रंतमें पुरुष खुद ही नष्ट हो जाता है।

गहरा श्रसर मेरे मन पर हुआ। कानोंमें उनकी ध्वनि दिन-रात गूंजा करती। तब मुभे मालूम हुआ कि भगवद्गीता तो श्रमूल्य मंथ है। यह धारणा दिन-दिन श्रिधिक दृढ़ ही होती गई—श्रोर श्रव तो तत्त्वज्ञानके लिए मैं उसे सर्वोत्तम प्रन्थ मानता हूं। निराशांके समय इस प्रन्थने मेरी श्रपार सहायता की है।

इसी अर्से में एक अन्नाहारी-छात्रालयमें मैंचेस्टरके एक ईसाई सज्जनसे भेंट हुई। उनकी प्रेरणासे मैंने बाइबिल पढ़ी; परन्तु 'श्रोल्ड टेस्टामेंट' तो पढ़ ही न सका। वह मुफ्ते कुछ जंचा नहीं। पर जब 'न्यू टेस्टामेंट' शुरु किया तब ईसाके गिरि-प्रवचनका मनपर बहुत जबर्दस्त असर हुआ, उसने दिलमें घर कर लिया। बुद्धिने गीताजीके साथ उसकी तुलना की। ''जो तेरा कुरता मांगे उसे तू अंगरखा दे डाल। जो तेरे दाहिने गालपर थप्पड़ मारे उसके आगे बायां गाल करदे।" यह पढ़कर मुफ्ते अपार आनंद हुआ। शामल भट्टका वह छप्पय भी याद आया जो पीछे भी दिया है।

यद्यपि मैंने हिन्दू-धर्मका भी मामूली परिचय प्राप्त किया, फिर भी खतरों श्रौर संकटोंसे बचानेके लिए यह काफी न था।

विलायतके मेरे श्राखिरी वर्ष, श्रर्थात् १८० में पोर्टिस्मिथमें श्रश्नाहारियोंका एक सम्मेलन हुआ। उसमें मुक्ते तथा एक श्रौर भारतीय मित्रको निमंत्रण मिला था। हम दोनों एक बहनके यहां, जिसके बारेमें स्वागतसमितिको कुछ पता नहीं था, ठहराये गये। वह एक बदनाम घर था। रातको सभासे हम घर लौटे। भोजनके बाद ताश खेलने बैठे। विलायतमें भले घरोंमें गृहिणी भी मेहमानोंके

साथ इस प्रकार ताश खेला करती हैं। ताश खेलते समय श्रामतौर पर लोग निर्दोष मजाक करते हैं; पर यहां श्रश्लील विनोद शुरू हुआ।

में नहीं जानता था कि मेरे साथी उसमें निपुण हैं। मुक्ते इस विनोदमें रस छाने लगा। धीरे-धीरे मैं भी उसमें शामिल हुछा। विनोदके वाणीसे कियामें परिणत होनेकी नौबत छागई। ताश एक छोर रखनेका छवसर छागया; पर मेरे साथीके हृदयमें भगवान् पैठे। वह वोले, "तुम छौर यह पाप ? यह तुम्हारा काम नहीं। भागो यहांसे।"

मैं जागा; लिजित हुआ। हृद्यमें इस मित्रका उपकार माना, माताकी प्रतिज्ञा याद आई। वहांसे भागा। कांपता हुआ अपने कमरेमें पहुंचा।

उस समय में 'धर्म क्या है ? ईश्वर क्या चीज है ? वह हमारे श्रंदर किस तरह काम करता है ?' ये बातें नहीं जानता था। पर लौकिक अर्थमें में यही समभा कि ईश्वरने मुभे बचाया; और जीवनके विविध चेत्रोंमें मुभे ऐसा ही अनुभव हुआ है। सच पूछिये तो मुभे यह कहते हुए बड़ा आनंद आता है कि मुभे अनेक संकटोंके अवसर पर ईश्वरने वरबस बचा लिया है। जब चारों ओरसे आशायें छोड़ देनेका अवसर आजाता है, हाथ-पैर ढीले पड़ने लगते हैं, तब कहीं-न-कहींसे अचानक सहायता आपहुंचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना, ये अंधिवश्वास नहीं; बल्कि उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सच बातें हैं, जितना कि हम खाते हैं;

पीते हैं;बैठते हैं; त्रादि सच हैं।बिल्कियों कहनेमें भी त्र्यत्युक्तिनहीं कि यह एक-मात्र सत्य हैं; दूसरी सब बातें त्र्रसत्य हैं, मिथ्या हैं।

88

# बैरिस्टर हुआ

इस बीच मेरा घ्रध्ययन जारी रहा। नौ महीनेके अथक परि-श्रमके बाद १० जून, १८६१ को मैं बैरिस्टर हुआ, और बारह जूनको हिंदुस्तान लौट आनेके लिए रवाना हुआ; परंतु मेरी निराशा और भीतिका कोई ठिकाना न था। कानून मैंने पढ़ तो लिया; परंतु मेरा मन कहता था कि अभी तक मुमे कानून का वह ज्ञान नहीं हुआ है कि वकालत कर सकूं।

जून-जुलाईमें हिंद-महासागर तूफानी रहता है। अदनसे ही समुद्रका ऐसा हाल था। सब लोग बीमार थे, अकेला मैं ही मजेमें था। तूफान देखनेके लिए डेकपर जाया करता और भीग भी जाता। सुबह नाश्तेके समय यात्रियोंमें हम एक ही दो आदमी देवल पर नजरें आते। हमें जईके दिलयेकी रकाबीको गोदमें रखकर खाना पड़ता था; तूफानके कारण जहाज इतना हिलता था कि दिलया गोदमें ही दुलक पड़ता।

यह बाहरी तूफान मेरे श्रंदरके तूफानका चिह्न-मात्र था, परंतु बाहरी तूफानमें मैं 'जिस प्रकार श्रपनेको शांत रख सका था, वही बात श्रांतरिक तूफानके संबंधमें भी थी।

जब हम बंबई बंदर पर पहुंचे तो मेरे बड़े भाई वहां मौजूद थे। माताजीके स्वर्गवासके बारेमें मैं दिलकुल बेखवर था। घर पहुंचनेपर मुक्ते यह समाचार सुनाया श्रीर स्नान कराया गया। यह खबर मुक्ते विलायतमें दी ज़ा सकती थी; पर मेरे बड़े भाईने बंबई पहुंचने तक खबर न पहुंचानेका ही निश्चय किया—इस विचारसे कि मुक्ते कम-से-कम श्राघात पहुंचे। पिताजीकी मृत्युसे श्रिधक श्राघात मुक्ते इस समाचारसे पहुंचा। मेरे कितने ही मनसुबे मिट्टीमें मिल गये; पर मुक्ते याद है कि इस समाचारको सुनकर मैं रोया नहीं। श्रांसू भी नहीं गिराये श्रीर इस तरह काम-काज जारी रखा, मानो माताजीकी मृत्यु हुई ही न हो।

क़छ समय तक मैं राजकोट रहा, लेकिन मित्रोंने मुक्ते यह सलाह दी कि मैं कुछ दिन बंबई जाकर हाईकोर्ट का विशेष अनु-भव प्राप्त करूं त्र्यौर हिंदुस्तानी कानूनका त्र्रध्ययन करूं, साथ ही हो सके तो वकालत करने का भी प्रयत्न करूं। मैं बंबई गया। पर वहां चार-पांच महीनेसे अधिक न रह सका; क्योंकि खर्च बढ़ता जाता था श्रीर श्रामदनी कुछ थी नहीं। इसलिए बंबईसे निराश होकर वापस राजकोट श्राया। श्रलग दफ्तर खोला। कुछ सिल-सिला चला। श्रिजियां लिखनेका काम मिलने लगा श्रीर प्रतिमास लगभग तीनसौ रुपयेकी आमदनी होने लगी। इन अर्जियोंके मिलनेका कारण मेरी योग्यता नहीं बल्कि जरिया था। बड़े भाई-साहबके साथी वकीलकी वकालत ख्रच्छी चलती थी। जो बहुत जरूरी श्रीर महत्त्वपूर्ण श्राजियां श्राती श्रथवा जिन्हें हम महत्त्व-पूर्ण सममते वे तो बैरिस्टर के पास जाती, मुफ्ते तो सिर्फ इनके गरीव मविक्रलोंकी श्रिजियां मिलतीं।

#### दिवाण अफ्रिकामें

इस बीच काठियावाड़के अंदरूनी भगड़ोंका भी मुभे कुछ अनुभव होगया। उससे मेरा जी ऊव उठा।

इसी समय भाईसाहबके पास पोरबंदरकी दादा अब्दुल्ला एंड कं नामकी एक मेमन दुकानका संदेश आया कि "द्विण अफ्रिका-में हमारा बड़ा कारोबार हैं। तेयब हाजी खान मुहम्मद पर हमारा चालीस हजार पौंडका बड़ा मुकदमा बहुत दिनोंसे चल रहा है। यदि आप अपने भाईको वहां भेज दें तो हमें भी मदद मिलेगी और उसकी भी कुछ मदद हो जायगी।"

इस दुकानके एक हिस्सेदारने—यदि मैं एक साल काम कर दूं तो—आने-जानेका पहले दरजेका किराया और भोजन-खर्चके अलावा १०४ पौंड देनेका वायदा किया। मैं राजी हो गया और अप्रैल १८६३ में हिंदुस्तानसे अफ्रिकाके लिए रवाना हो गया।

नेटालका बंदर यों तो डरबन कहलाता है, पर नेटालको भी बंदर कहते हैं। मुभे बंदर पर लिवाने स्वयं अब्दुल्ला सेठ आये थे। नेटालके जो लोग जहाज पर अपने मित्रोंको लिवाने आये थे, उनके रंग-ढंगसे मैं समभ गया कि यहां हिंदुस्तानियोंका आदर नहीं है। अब्दुल्ला सेठकी जान-पहिचानके लोग उनके साथ जैसा बर्ताव करते थे उसमें एक प्रकार का हलकापन दिखाई पड़ता था और उससे मेरे दिलको चोट पहुंची थी, पर अब्दुल्ला सेठ तो इस अपमानके त्रादी हो गये थे। मुभपर जिसकी मजर पड़ती वह त्राश्चर्यसे देखने लगता, क्योंकि मेरा पहनावा ऐसा था कि मैं दूसरे भारत-वासियोंसे कुछ जुदा मालूम होताथा। उस समय मैं फ्राक्कोट त्र्यौर बंगाली पगड़ी पहने था।

घर पहुंचा । श्रब्दुल्ला सेठके कमरेक पासका कमरा मुफे दिया गया। श्रभी हमारी पूरी जान-पहचान नहीं हुई थी। श्रपने भाईकी लिखी चिट्ठी उन्होंने पढ़ी। वह कुछ श्रसमंजसमें पड़ गये। उन्होंने समभ लिया कि भाईने तो यह सफेद हाथी घर बंधवा दिया। मेरा साहबी ठाट-बाट उन्हें बड़ा खर्चीला मालूम हुत्रा; क्योंकि मेरे लिए उनके पास उस समय कोई काम तो था नहीं, मुकदमा चल रहा था ट्रांसवाल में । सो तुरंत ही मुफे वहां भेज-कर क्या करते ? फिर यह भी एक सवाल था कि मेरी योग्यता श्रौर ईमानदारीका विश्वास भी कहां तक किया जाय १ श्रौर प्रिटो-रियामें वह खुद मेरे साथ रह नहीं सकते थे। प्रतिवादी प्रिटोरिया में रहते थे। कही उनका असर मुभपर होने लगे तो ? और दूसरे काम भी उनके कर्मचारी मुक्तसे अच्छा कर सकते थे। फिर कर्म-चारीसे यदि भूल-चूक हो जाय तो उसे कुछ कहा-सुना भी जा सकता है; सुके कुछ कहनेसे भी रहे। काम या तो क्लर्कका था या मुकदमेका-तीसरा कोई था ही नहीं। ऐसी हालतमें यदि मुक-दमेका काम मुक्ते नहीं सौंपते हैं तो घर बैठे मेरा खर्च उठाना पडता था।

श्रब्दुङ्चा सेठ यों पढ़े लिखे कम थे। पर श्र**नुभव-ज्ञान बहुत** 

बढ़ा-चढ़ा था। उनकी बुद्धि तेज थी, श्रौर वह खुद भी इस बात को जानते थे। श्रंश्रेजीका इतना मुहावरा था कि बोल-चालका काम चला लेते थे। बैंकमें मैनेजरोंसे बातें कर लेते, यूरोपियन व्यापारियोंसे सौदा कर लेते, वकीलोंको श्रपना मामला समभा देते। हिन्दुस्तानियोंमें उनका काफी मान था। उनकी दुकान उस समय हिन्दुस्तानियोंमें सबसे बड़ी नहीं तो बड़ी दुकानोंमें श्रवश्य थी।

दूसरे या तीसरे दिन वे मुभे डरबनकी श्रदालत दिखाने ले गये। वहां कई लोगोंसे परिचय कराया। श्रदालतमें श्रपने वकील के पास मुभे बिठाया। माजस्ट्रेट मेरी श्रोर देखता रहा। बोला— 'श्रपनी पगड़ी उतार लो।' मैंने इन्कार किया श्रीर श्रदालतसे बाहर चला श्राया।

मेरे भाग्य तो यहां भी लड़ाई लिखी थी।

पगड़ी उतरवानेका रहस्य मुभे अब्दुक्षा सेठने समभाया।
मुसलमानी पोशाक पहनने वाला अपनी मुसलमानी पगड़ी यहां
पहन सकता है। दूसरे भारतवासियोंको अदालतमें जाते हुए
अपनी पगड़ी उतार लेनी चाहिए।

ऐसी हालतमें पगड़ी पहननेका प्रश्न विकट होगया। पगड़ी खतार देनेका ऋर्थ था ऋपमान सहन करना। सो मैंने यह तरकीव निकाली कि हिन्दुस्तानी पगड़ीके बजाय ऋंग्रेजी टोप पहना जाय जिससे उसे उतारनेमें ऋपमानका भी सवाल न रहे, और मैं इस भगड़ेसे भी बच जाऊँ।

पर अब्दुङ्क्षा सेठको यह बात पसंद न आई। उन्होंने कहा— 'यदि आप इस समय ऐसा करेंगे तो उलटा अर्थ होगा। जो लोग देशी पगड़ी पहने रहना चाहते होंगे, उनकी स्थिति विपम हो जायगी। फिर आपके सिर पर अपने ही देशकी पगड़ी शोभा देती है। आप यदि अंग्रेजी टोपी लगावेंगे तो लोग 'वेटर' सम-भेंगे।'

इन वचनोंमें व्यावहारिकता थी, देशाभिमान था श्रौर कुछ संकुचितता भी थी। पर सब मिलाकर श्रव्युद्धा सेठकी बात मुफे अच्छी लगी। मैंने पगड़ीवाली घटनापर श्रख्यबारोंमें लिखा श्रौर पगड़ीका तथा श्रपने पत्तका समर्थन किया। श्रख्यबारोंमें उसपर खूब चर्चा चली। 'श्रनवेलकम विजिटर'—श्रनिमंत्रित श्रितिथ— के नामसे मेरा नाम श्रख्यबारोंमें श्राया। तीन चार दिनके श्रन्दर श्रनायास ही दिच्या श्रफ्रीकामें मेरी प्रसिद्धि होगई। किसीने मेरे पत्तका समर्थन किया, किसीने मेरी उद्दंडताकी निंदा।

अब्दुल्ला सेठको मेरे लिए काम तलाशनेमें ज्यादा वक्त न लगा। उनके मुकदमेके लिए मेरा प्रिटोरियामें रहना जरूरी था।

सातवें या त्राठवें दिन मैं डरबनसे रवाना हुन्ना। मेरे लिए पहले दरजेका टिकट लिया गया। सोनेके लिए वहां ४ शिलिङ्ग का एक त्रलहदा टिकट लेना पड़ता था। अब्दुल्ला सेठने त्रामहके साथ कहा कि सोनेका टिकट ले लो, पर मैंने कुछ तो हुनुमें, कुछ मदमें और कुछ पें से बचानेके लोभसे इन्कार कर दिया।

त्र्रब्दुल्ला सेठने मुक्ते सावधान किया—"देखो यह मुल्क श्रौर

है, हिन्दुस्तान नहीं । खुदाकी मेहरवानी है, त्र्याप पैसेका खयाल न करें । त्र्यपने त्रारामका सब इन्तजाम कर लेना ।"

मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप मेरी चिंता न कीजिए। नेटालकी राजधानी मेरिप्सबर्ग में ट्रेन रातके कोई नौ बजे पहुंची। यहां सोनेवालों को बिछौने दिये जाते थे। रेलवेके नौकरने आकर पूछा—"आप बिछौना चाहते हैं ?"

मैंने कहा—"मेरे पास विछौना है।"

वह चला गया। इस वीच एक यात्री आया। उसने मेरी ओर देखा। मुक्ते हिन्दुस्तानी देखकर वह चकराया। बाहर गया और एक-दो कर्मचारियोंको लेकर आया। किसीने मुक्तसे कुछ न कहा। अन्तमें एक अफसर आया; उसने कहा—"उतरो, तुमको दसरे इब्वेमें जाना होगा।"

मैंने कहा—"पर मेरे पास पहले दर्जेका टिकट है।"

उसने उत्तर दिया—''कोई बात नहीं । मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें ऋाखिरी डब्बेमें बैठना होगा।''

"मैं कहता हूँ कि डरबनसे इसी डिब्बेमें बिठाया गया हूं श्रौर इसीमें जाना चाहता हूँ।"

अफसर बोला—"यह नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना होगा, नहीं तो सिपाही आकर उतार देगा।"

मैंने कहा—"तो ठीक है। सिपाही त्राकर भले ही मुक्ते उतारे, मैं ऋपने-ऋाप न उतरूंगा।"

सिपाही त्राया। उसने हाथ पकड़ा त्रौर धक्का मारकर मुके

नीचे गिरा दिया। मेरा सामान नीचे उतार लिया गया। मैंने दूसरे डिब्बेमें जानेसे इन्कार किया। गाड़ी चल दी। मैं वेटिंगरूममें जा बैठा। हैंडवेग ऋपने साथ रखा। दूसरे सामानको मैंने हाथ न लगाया। रेलवालोंने सामान कहीं रखवा दिया।

जाड़ेका मौसम था। दिल्ला अफ्रीकामें ऊंची जगहोंपर बड़े जोरका जाड़ा पड़ता है। मेरित्सबर्ग ऊंचाई पर था—इससे खूब जाड़ा लगा। मेरा ओवरकोट मेरे सामानमें रह गया था। सामान मांगनेकी हिम्मत न पड़ी। कहीं फिर बेइज्जती न हो। जाड़ेमें सिकुड़ता और ठिठुरता रहा। कमरेमें रोशनी न थी। आधी रातके समय एक मुसाफिर आया। ऐसा जान पड़ा मानो वह कुछ बात करना चाहता हो; पर मेरे मनकी हालत ऐसी न थी कि मैं बातें करता।

में सोचने लगा, "मेरा कर्त्तव्य क्या है ? मुक्ते अपने हक्षेंके लिए लड़ना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए ? या जो अपमान होरहा है, उसे सहन करके प्रिटोरिया पहुँचूं और मुकद्मे का काम खतम करके देश चला जाऊं। मुकद्मेको अध्रूरा छोड़कर भाग जाना तो कायरता होगी। मुक्तपर जो कुछ बीत रही है वह तो रागद्वेषरूपी महारोगके ऊपरी लच्चण हैं। यदि इस महारोगको उखाड़ फेंकनेका सामर्थ्य अपने अन्दर हो तो उसका उपयोग करना चाहिये। उसके लिए जो कुछ कष्ट और दुःख आ पड़े सहना चाहिए। इन अन्यायोंका विरोध उसी हद तक करना चाहिए जिस हद तक उसका संबंध रागद्वेष दूर करनेसे हो।

ऐसा संकल्प करके जिस तरह भी हो दूसरी गाड़ीसे त्रागे जानेका निश्चय किया।

सुबह मैंने जनरल मैनेजरको तार द्वारा एक लंबी शिकायत लिख भेजी । दादा श्रब्दुल्लाको भी समाचार भेजे । श्रब्दुल्ला सेठ त्ररंत जनरल मैनेजरसे मिले। जनरल मैनेजर ने श्रपने श्रादमियों का पत्त तो लिया, पर कहा कि स्टेशन-मास्टरको लिख दिया है कि गांधीको सकुशल अपने मुकामपर पहुँचा दो। अब्दुङ्घा सेठने मेरित्सबर्ग के हिंदी व्यापारियोंको भी मुक्तसे मिलने तथा मेरा प्रबंध करनेके लिए तार दिया तथा दूसरे स्टेशनोंपर भी ऐसे ही तार दे दिये। इससे व्यापारी लोग स्टेशनपर मुक्तसे मिलने आये। उन्होंने अपनेपर होनेवाले अन्यायोंका मुक्तसे जिक्र किया और कहा कि श्रापपर जो कुछ बीता है वह कोई नई बात नहीं। पहले-दूसरे दरजेमें जो हिन्दुस्तानी सफर करते हैं उन्हें क्या रेल-कर्मचारी श्रीर क्या मुसाफिर दोनों सताते हैं। सारा दिन इन्हीं बातोंके सुननेमें गया । रात हुई, गाड़ी ऋाई । मेरे लिए जगह तैयार थी । डरबनमें सोनेके लिए जिस टिकटको लेनेसे इन्कार किया था, वही मेरित्सवर्गमें लिया। ट्रेन मुक्ते चार्ल्सटाउन ले चली। श्रागे मुक्ते घोड़ागाड़ीमें तो श्रीर भी कष्टोंका सामना करना पड़ा श्रीर श्रन्तको मैं जोहांसबर्ग पहुंचा श्रौर वहांसे फिर रेलसे प्रिटोरिया गया ।

१६

## सेवाका श्रीगरोश

१८६३ में द्त्रिण ऋफीका-निवासी द्दिन्दुस्तानियोंकी स्थितिका

पूरा-पूरा ज्ञान मुक्ते हो गया था; लेकिन प्रिटोरियामें हिन्दुस्तानियोंसे इस विषयमें कभी-कभी बात-चीत कर लेनेके ऋलावा मैंने कोई प्रत्यत्त कार्य त्रवतक नहीं किया था। मैंने देखा कि एक त्रोर मुकदमे की कार्रवाई श्रौर दूसरी श्रोर दिल्ला श्रफीकाके भारत-वासियोंके कष्टोंको दूर करनेका प्रयत्न, दोनों बात एक साथ नहीं की जा सकतीं। मैं समभ गया था कि दोनों काम एक साथ करनेके मानी दोनोंको नुकसान पहुंचाना होगा। यह १८४४ की बात है। जिस मुकदमेके लिए मैं दिच्चण श्राफीका श्राया, वह श्रन्छी तरह तय हो गया। इसलिए मैं डरवन लौट त्राया त्रौर वहांसे हिंदुस्तान जानेकी तैयारी करने लगा। जब मुभे दादा अब्दुल्लाके यहां विदाई दी जा रही थी, उसी समय किसीने 'नेटाल मर्करी' ऋखबारकी एक प्रति मुक्ते लाकर दी । उसमें नेटाल धारा-सभाकी कार्रवाईकी संचिप्त रिपोर्ट थी, जिसमें कुछ सतरें भारतीय मताधिकारके सिल-सिलेमें थीं । नेटाल-सरकार एक ऐसा बिल पेश करना चाहती थी, जिससे हिन्दुस्तानियोंके मताधिकार छिनते थे। योंही उन्हें ऋधि-कार बहुत कम थे, फिर भी जो कुछ थे उन्हें छीन लेनेकी यह शुरू-**त्रा**त थी । यह देखकर मैंने श्रपना हिन्दुस्तान जाना स्थगित कर दिया । उसी रातको बैठकर मैंने धारासभामें पेश करनेके लिए एक दरख्वास्त तैयार की । सरकारसे भी तार द्वारा प्रार्थना की कि वह धारा-सभाकी कार्रवाई जल्द शुरू न करे। तुरन्त सेठ अञ्दुल्लाके सभापतित्वमें एक कमेटी बनाई गई श्रौर उन्हींके नामसे यह तार भेजा गया। इसका फल यह हुआ कि दो दिनके लिए बिलकी

कार्रवाई रोक दी गई। दिच्या अफ्रिकाकी धारा-सभाको हिन्दुस्ता-नियोंकी तरफ से इस प्रकार अर्जी भेजनेका यह पहला ही मौका था। इसका कुछ ग्रसर तो जरूर हुन्ना, मगर बिलका पास होना उससे नहीं रुक सका। ऐसे आंदोलन करनेका दिन्नएा-अफ्रीकाके प्रवासी भारतीयोंका यह पहला ही अवसर था। इससे सारे समाज में उत्साहकी एक नई लहर फैल गई। हर रोज सभाएं होतीं ऋौर लोग श्रधिक संख्यामें त्राते । जरूरतसे ज्यादा पैसा भी इकट्ठा हो-गया। कितने ही लोग स्वेच्छासे बिना किसी मिहनतानेके काम करनेको तैयार होगये। वे लिखनेका काम करते, घूम-घूमकर लोगों-से दस्तखत कराते; और भी अन्य कई काम करते। ऐसे लोग भी थे जो खुद काम भी करते थे ऋौर पैसा भी देते थे। पुराने गिर-मिटिया कुलियोंकी जो संतान वहांथी, उन्होंने बड़ी तत्परतासे इस श्रांदोलनमें योग दिया। वे श्रंभेजी जानते थे, वे सुन्दर श्रज्ञर लिखते थे। दिन-रात इन्होंने नकलें करनेका तथा दूसरा काम बड़े उत्साहसे किया। एक महीनेके अन्दर ही लार्ड रिपिनके नाम, जो उस समय उपनिवेश-मन्त्री थे, दस हजार दस्तखतोंके साथ दर-ख्वास्त भेज दी गई। इस प्रकार मेरे सामनेका तात्कालिक काम तो पूरा हो गया।

तब मैंने फिर हिन्दुस्तान जानेकी इजाजत चाही, लेकिन आंदो-लनमें हिन्दुस्तानियोंकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी होगई थी कि उन्होंने मुक्तसे न जानेका आग्रह किया। उन्होंने कहा—खुद आप हीने तो हमें यह बताया कि यह तो सरकारंका पहला कदम है, इसको न रोका गया तो अन्तमं हमारा अस्तित्व ही मिट जायगा। कौन जाने उपनिवेश-मन्त्री हमारे मेमोरियल (प्रार्थना-पत्र) का क्या जवाब देंगे ? हमारे उत्साहको तो आपने देख ही लिया है। हम काम करने और रूपया खर्च करनेके लिए तैयार हैं, मगर बिना किसी राह बतानेवालेके यह सब किया-कराया चौपट हो जायगा। इसलिए हमारा तो यही खयाल है कि इस समय आपका फर्ज यही है कि आप यहां ठहरें।" उनकी यह दलील मुफे जंची और मुफे लगा कि हिंदुस्तानियोंके हितोंकी रचाके लिए कोई एक स्थायी संगठन बना लिया जाय तो अच्छा हो। इस कारण मैं फिर रुक गया और इस प्रकार मई १८६४ के लगभग नेटाल इंडियन कांग्रे स'का जन्म हुआ। ईश्वरने मेरे दित्तण-अफ्रिकाके जीवनकी बुनियाद डाली तथा भारतीयोंके आत्म-सम्मानकी लड़ाईका बीज बोया।

यहांके कामका इतिहास जाननेके लिए पाठकोंको 'दिल्ल्साश्रिफ्रिकाका सत्याग्रह' पढ़नेकी सिफारिश करता हू। उससे पता चलेगा
कि हमें किन-किन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा, सरकारी श्रिधिकारियोंने कैसे-कैसे हमले कांग्रे सपर किये, श्रीर वह उनसे कैसे
बाल-बाल बच गई। लेकिन एक बातका उल्लेख यहां जरूर करना
चाहता हूं; वह यह कि श्रितिशयोक्ति करनेकी श्रादतसे भारतीय
समाजको बचानेकी पूरी-पूरी कोशिश की गई। उन्हें खुद श्रपने
दोषोंकी तरफ भी ध्यान दिलानेका पूरा यत्न किया गया। यूरोपियन
लोगोंकी दलीलोंमें जो बात श्रच्छी श्रीर उचित मालूम पड़ती, उसकी कद्र की जाती थी। कई ऐसे श्रवसर श्राते जिनमें यूरोपियन

लोगोंके साथ बराबरीके नाते और इज्ञतके साथ सहयोग करनेका मौका श्राता, तो सच्चे दिलसे ऐसा किया जाता। हमारे श्रांदोलनकी पूरी खबरें श्रखबारोंको भेजी जातीं श्रोर जब कभी श्रखबारोंके में हिंदुस्तानियोंपर हमला किया जाता तो उन श्रखबारोंको उनके जवाब भी भेजे जाते।

#### १७

## तूफानके चिन्ह

द्त्तिए अफ्रिकामें रहते मुक्ते अब तान साल हो चुके थे। मैं लोगोंके परिचयमें त्रागया था। मेरी वकालत मामूलीतौरपर त्र्यच्छी जम गई थी ऋौर मैं समभने लगा था कि लोगोंको वहां मेरी जरूरत है। इसलिए मैंने इरादा किया कि घर जाकर अपने परिवारको ले श्राऊं श्रोर यहां जमकर बैठूं। इसलिए १८६६में मैं वहांसे छुट्टी लेकर छः महीनेके लिए भारत त्राया । मैं देशमें छः महीने विता भी न पाया था कि नेटालसे मुभे केवल मिला कि फौरन लौट श्रात्रो । इसलिए मैं फिर जल्दी ही लौट गया । दादा ऋबदुल्लाने उसी समय 'कुरलैंड' नामका एक स्टीमर खरीदा था। उन्होंने मुभः-से अनुरोध किया कि मैं उसी जहाजसे अपने कुटु बके साथ बिना किराया दिये ही यात्रा करूं। मैंने कृतज्ञतापूबक उनकी इच्छाका स्वागत किया, श्रीर दिसंबर महीनेके शुरूमें बंबईसे दुवारा नेटाल-के लिए जहाजमें बैठा। इस बार मेरे साथ मेरी पत्नी श्रौर मेरे दो पुत्र भी थे। दूसरा स्टीमर 'नादरी' भी उन्हीं दिनों डरबनके लिए ब्रूटा । दोनों जहाजोंमें कुल मिलाकर त्राठ सौ मुसाफिर होंगे,जिनमें से त्राधे ट्रांसवाल जानेवाले थे ।

जहाज दूसरे बंदरों पर ठहरे बिना ही नेटाल पहुंचनेवाला था। इसीलिए सिर्फ अठारह दिनकी यात्रा थी। मानो नेटालमें हमारे पहुंचते ही होनेवाले किसी भावी तूफानकी चेतावनी देनेके लिए तीन-चार दिन पहले, समुद्रमें भारी तूफान आया। इस दिल्ला प्रदेशमें दिसंबरका महीना गरमी और बरसातका मौसम होता है। इस कारण दिल्ला समुद्रमें इन दिनों छोटे-बड़े तूफान अक्सर आया करते हैं। तूफान इतने जोरका था और इतने दिनों रहा कि मुसा-फिर घबरा गये।

यह एक भव्य दृश्य था। दुःखमें सब एक हो गये। सारा भेद-भाव भूल गये। ईश्वरको सच्चे हृदयसे स्मरण करने लगे। हिंदू-मुसलमान सब साथ मिलकर ईश्वरको याद करने लगे। कितनोंने मिन्नतें मानीं। कप्तान भी यात्रियोंको आश्वासन देने लगा कि "यद्यपि तृफान जोरका है, फिर भी इससे बड़े-बड़े तृफानोंका अनु-भव मुक्ते हैं। जहाज यदि मजबूत हो तो एकाएक दूबता नहीं, आदि।" इस तरह उसने मुसाफिरोंको बहुत समक्ताया; पर उन्हें किसी तरह तसल्ली न होती थी। जहाजमें ऐसी आवाजें होतीं, मानो जहाजके अभी कहीं-न-कहींसे टुकड़े होते हैं, अभी कहीं छेद होता है। इधर-उधर इतना हिलता कि ऐसा जान पड़ता, मानो अभी उलट जायगा। डेक पर खड़ा रहना ही मुश्किल था। 'ईश्वर जो करे सो सही' इसके सिवा दूसरी बात किसीके मुंह पर न थी। मुक्ते जहां तक याद हैं, ऐसी चिंतामें चौबीस घंटे बीते होंगे। श्रंतमें बादल बिखरे, सूर्यने दर्शन दिये। कप्तानने कहा—"श्रव तफान जाता रहा।"

लोगोंके चेहरेसे चिंता दूर हुई, श्रौर उसके साथ ही ईश्वर भी। मौतका डर दूर होते ही फिर गान तान, खान-पान शुरू होगया; फिर वही मायाका राज्य छागया। श्रब भी नमाज पढ़ी जाती, भजन होते; परंतु तूफानके श्रवसर पर उसमें जो हार्दिकता दिखाई देती थी, वह न थी।

परंतु इस तूफानकी बदौलत मैं यात्रियों में हिल-मिल गया था। यह कह सकते हैं कि मुक्ते तूफानका भय न था अथवा कम-से-कम था। प्रायः इसी तरहके तूफान मैं पहले देख चुका था। जहाजमें मेरा जी नहीं मचलता, चक्कर भी नहीं आते, इसलिए लोगों में मैं निर्भय होकर घूम-फिर सकता था। उन्हें आश्वासन दे सकता था और कप्तानके संदेश उन तक पहुंचाता था। यह स्नेह-गांठ मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। हमारे जहाजने १८ या १६ दिसंबरको डरबनके बंदरपर लंगर डाला और 'नादरी' भी उस हिन पहुंचा।

पर सच्चे तूफानका श्रनुभव तो श्रभी होना बाकी ही था । १८

## कसौटी

दत्तिरा श्रिफिकाके बंदरोंपर यात्रियोंकी पूरी-पूरी डाक्टरी जांच होनी है। यदि रास्तेमें किसीको कोई संक्रामक रोग होगया हो तो जहाज सूतकमें—क्वारंटीनमें—रखा जाता है। हमने जब बंबई छोड़ा तब वहां प्लेग फैल रहा था। इसलिए हमें सूतक-बाधा होनेका कुछ तो भय था ही। बंदरमें लंगर डालनेके बाद सबसे पहले जहाज पीला फंडा फहराता है। डाक्टरी जांचके बाद जब डाक्टर छुट्टी देता है तब पीला फंडा उतार दिया जाता है; फिर मुसाफिरोंके रिश्ते-दारोंको जहाजपर श्रानेकी छुट्टी मिलती हैं।

इसके मुताबिक हमारे जहाजपर भी पीला मंडा लगा दियागया था। डाक्टर आये। जांच करके पांच दिनके सूतकका हुक्म दिया गया। क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि प्लेगके जंतु २३ दिन तक कायम रहते हैं। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि बंबई छोड़नेके बाद २३ दिन तक यात्रियोंको सूतकमें रखना चाहिए।

परंतु इस सूतकके हुक्मका हेतु केवल आरोग्य नथा। डरवनके गोरे हमें वापस भारत लौटा देनेका आंदोलन कर रहे थे। इस हुक्ममें यह बात भी मद्देनजर थी।

दादा अब्दुल्लाकी ओरसे हमें शहरकी इस हलचलकी खबरें मिला करती थीं। गोरांकी बड़ी-बड़ी सभाएं होती थीं। दादा अब्दुल्लाको धमिकयां भेजी जाती थीं और उन्हें लालच भी दिये जाते थे। यदि दादा अब्दुल्ला दोनों जहाजोंको वापस लौटा दें तो उन्हें सारा हरजाना देनेको तैयार थे। दादा अब्दुल्ला किसीकी धमिकयों से डरनेवाले न थे। इस समय वहां सेठ अब्दुलकरीम हाजी आदम दुकान पर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि चाहे जितना नुकसान हो, मैं जहाजको बंदरपर लाकर मुसाफिरोंको उतरवाकर

छोद्वंगा। मुक्ते वह हमेशा सविस्तार पत्र लिखा करते। सद्भाग्यसे इस बार स्वर्गीय मनमुखलाल हीरालाल नाजर मुक्तसे मिलने डरवनसे आ पहुंचे थे। वह बड़े चतुर और जवांमर्द आदमी थे। उन्होंने लोगोंको उतरनेका सलाह दी। उनके वकील मि० लाटन थे। वह भी वैसे ही बहादुर थे। उन्होंने गोरोंके कामकी खूब निंदाकी, और लोगोंको जो सलाह दी वह केवल वकीलकी हैसियतसे फीस लेनेके लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्रके तौर पर दी थी।

गोरोंके इस त्रांदोलनका मध्यबिंदु मैं ही था। मुभापर दो इलजाम थे—

- (१)हिंदुस्तानमें मैंने नेटालके गोरोंकी अनुचित निंदाकी दैं; अौर—
- (२) मैं नेटालको हिंदुस्तानियोंसे भर देना चाहता हूं। इसिलए 'कुरलैंड' ऋौर 'नादरी' में खासतौरपर नेटालमें बसाने के लिए हिंदुस्तानियोंको भर लाया हूं।

मुक्ते श्रपनी जिम्मेदारीका खयाल था। मेरे कारण दादा अब्दुल्लाने बड़ी जोखिम श्रप्ते सिर ले ली थी। मुसाफिरोंकी भी जान जोखिममें थी; मैंने श्रपने बाल-बच्चोंको साथ लाकर उन्हें भी दु:खमें डालदिया था। फिर भी मैं था सब तरह निर्दोष। मैंने किसीको नेटाल जाने के लिए ललचाया न था।

श्रन्तमें तेईसवें दिन श्रथीत् १३ जनवरी को जहाजको इजाजत मिली श्रीर मुसाफिरोंको उतरने देनेकी श्राज्ञा प्रकाशित होगई। जहाज धक्के पर श्राया। मुसाफिर उतरे; परन्तु मेरे लिए दिन ए श्रिकाकी सरकारके एक सदस्य मि० एस्कंब ने कप्तानसे कहला दिया था कि गांधीको तथा उनके बाल-बच्चोंको शामको उतारियेगा। गोरे उनके खिलाफ बहुत उभरे हुए हैं और उनकी जान खतरेमें है। धक्केके सुपरिंटेंडेंट मि० टेटभ उन्हें शामको लिवा ले जायंगे।

कप्तानने मुभे यह संदेश सुनाया। मैंने उसके श्रनुसार शामको उतरना स्वीकार किया; परंतु इस संदेशको मिले अभी आधा घंटा भी न हुन्ना होगा मि० लाटन त्राये और कप्तानसे मिलकर कहा-"यदि मि० गांधी मेरे साथ त्राना चाहें तो मैं त्रपनी जिम्मेदारी पर ले जाना चाहता हूं । जहाजके एजेंटके वकीलकी हैसियतसे मैं त्रापसे कहता हूँ कि मि० गांधीके सम्बन्धमें जो त्रादेश त्रापको मिला है उससे त्राप त्रपनेको बरी समभें।" इस तरह कप्तानसे बातचीत करके वह मेरे पास आये और कुछ इस प्रकार कहा-''यदि त्र्यापको जिंदगीका डर न हो तो मैं चाहता हूँ कि श्रीमती गांधी श्रौर बच्चे गाड़ी में रुस्तमजी सेठके यहां चले जायं श्रौर मैं ऋौर ऋाप ऋाम रास्तेसे होकर पैदल चलें, रातमें ऋंधेरा पड़ जाने-पर चुपके-चुपके शहरमें जाना मुभ्रे विलकुल श्रच्छा नहीं लगता, श्रव तो चारों श्रोर शांति है। गोरे सब इधर-उधर विखर गये हैं, और मेरा तो यही मत है कि आपका इस तरह छिपकर जाना ठीक नहीं।"

में सहमत हुआ। पत्नी श्रौर वच्चे रुस्तमजी सेठके यहां गाड़ीमें गये श्रौर सही-सलामत जा पहुँचे। मैं कप्तानसे विदा मांगकर मि॰लाटनके साथ जहाजसे उतरा। रुस्तमजी सेठका घर कोई दो मील था। जैसे ही हम जहाजसे उतरे, कुछ गोरे लड़कों ने मुक्ते पहचात लिया और वे 'गांधी-गांधी' चिल्लाये । तत्काल दो-चार श्रादमी इकड़े होगये और मेरा नाम लेकर जोरसे चिल्लाने लगे । मि० लाटनने देखा कि भीड़ बढ़ जायगी, इससे उन्होंने रिक्शा मंगाई । मुक्ते रिक्शा में बैठना कभी अच्छा न मालूम होता था । मुक्ते उसका यह पहला ही अनुभव होनेवाला था । पर छोक्करे क्यों बैठने देने लगे ? उन्होंने रिक्शावाले को धमकाकर भगा दिया ।

हम आगे बढ़े। भीड़ भी बढ़ती जाती थी। काफी मजमा होगया। सबसे पहले तो भीड़ने मुक्ते मि॰ लाटनसे अलग कर दिया। फिर मुक्तपर पत्थर और सड़े अंडे बरसने लगे। किसीने मेरी पगड़ी भी उड़ा दी और मुक्तपर लातें जमानी शुरू हुई।

मुक्ते गश त्र्यागया। नजदीकके घरकी जाली पकड़कर मेंने सहारा लिया। खड़ा रहना तो असंभव ही था। श्रव थप्पड़-घूंसे भी पड़ने लगे।

इतने ही में पुलिस-सुपिरंटेंडेंटकी पत्नी, जो मुक्ते जानती थीं, उधरसे होकर निकलीं। मुक्ते देखते ही वह मेरे पास त्रा खड़ी हुईं श्रीर धूपके न रहते हुए भी अपना छाता मुक्तपर तान दिया। इससे भीड़ कुछ दबी। अब वे अगर चोट करते भी तो मिसेज-अलेक्जेंडरको बचा कर ही कर सकते थे।

इसी बीच कोई हिन्दुस्तानी, मुभपर हमला होता हुन्ना देख, पुलिस-थानेमें दौड़ गया। सुपरिंटेंडेंट च्रलेक्जेंडरने पुलिसकी एक दुकड़ी मुभे बचाने के लिए भेजी। वह समय पर त्रा पहुंची। मेरा रास्ता पुलिस-चौकीसे ही गुजरता था। सुपरिंटेंडेंटने मुफे थानेमें टहर जानेको कहा। मैंने इन्कार कर दिया, कहा—"जब लोग अपनी भूल समभ लेंगे तब शांत हो जायंगे। मुफे उनकी न्याय-बुद्धिपर विश्वास है।"

पुलिसकी रत्तामें मैं सही-सलामत पारसी रुस्तमजीके घर पहुंचा। पीठपर मुक्ते मीतरी चोट आई थी। जख्म सिर्फ एक ही जगह हुआ था। जहाजके डाक्टर दादी परजोरजी वहीं मौजूद थे। उन्होंने मेरी अच्छी तरह सेवा-शुश्रूषा की।

इस तरह जहां अंदर शान्ति थी, वहां बाहरसे गोरोंने घरको धैर लिया। शाम होगई थी। अंधेरा पड़ गया था। हजारों लोग बाहर शोर मचा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि "गांधीको हमारे हवाले कर दो।" मौका नाजुक देखकर सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर स्वयं वहां पहुंच गये थे और भीड़को डरा-धमकाकर नहीं; बल्कि हंसी-मजाक करते हुए काबूमें रख रहे थे।

फिर भी वह चिंतामुक्त न थे। उन्होंने मुक्ते इस आशयका संदेशा भेजा—"यदि आप अपने मित्रके जान-मालको, मकानको तथा अपने बाल-बच्चोंको बचाना चाहते हैं तो मैं जिस तरह बताऊं, आपको छिपकर इस घरसे निकल जाना चाहिए।" सुपिटेंडेंटकी तजवीजके मुताबिक मैंने हिंदुस्तानी सिपाहीकी वर्दी पहनी। कहीं सिरपर चोट न लगे, इस अंदेशेसे सिरपर एक पीतलकी तश्तरी रख ली और उसपर मदरासियोंका-सा लंबा साफा लपेटा। साथमें दो जासूस थे, जिनमें एकने हिंदुस्तानी व्यापारीका रूप बनाया था;

श्रपना मुंह हिंदुस्तानीके रंगका रंग लिया था। दूसरेने क्या स्वांग बनाया था, यह मैं भूल गया हूं। हम नजदीककी गलीसे होकर पड़ौसकी एक दूकानमें पहुंचे, श्रौर गोदाममें रखे बोरोंके ढेरके श्रंधेरेमें बचते हुए दूकानके दरवाजेसे निकल भीड़में होकर बाहर चले गये। गलीके मुंहपर गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठकर हम उसी थानेपर पहुंचे, जहां ठहरनेके लिए सुपिरंटेंडेंट श्रलेक्जेंडरने पहले कहा था। मैंने सुपिरंटेंडेंटका तथा खुफिया पुलिसके श्रफसरका एहसान माना।

इस तरह एक श्रोर जब मैं दूसरी जगह ले जाया जारहा था, तब दूसरी श्रोर सुपरिंटेंडेंट भीड़को गीत सुना रहा था कि—

'चलो इस गांधीको हम उस इमलीके पेड़पर फांसी लटका दें।'

जब सुपरिंटेंडेंटको खबर मिलगई कि मैं सही सलामत मुकाम-पर पहुंच गया, तब उन्होंने भीड़से कहा—"लो हुम्हारा शिकार तो इस दूकानसे होकर सही-सलामत बाहर सटक गया।" यह सुनकर भीड़मेंसे कुछ लोग बिगड़े, हंसे; श्रौर बहुतेरोंने तो उनकी बात ही न मानी।

"तो तुममेंसे कोई जाकर श्रंदर देख ले। श्रगर गांधी वहां मिल जाय, तो उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। न मिले तो तुमको श्रपने घर चले जाना चाहिए। मुक्ते इतना तो विश्वास है कि तुम रुस्तमजीके मकानको न जलाश्रोगे श्रौर गांधीके बाल बच्चोंको नुक-सान न पहुंचाश्रोगे।" सुपिरटेंडेंटने कहा।

भीड़ने प्रतिनिधि चुने । उन्होंने भीड़को निराशा-जनक समाचार

सुनाये। सब सुपरिंटेंडेंट ऋलेक्जेंडरकी समय-सूचकता और चतुराई-की स्तुति करते हुए, ऋौर कुछ लोग मन-ही-मन कुढ़ते हुए, ऋपने-ऋपने घर चले गये।

बादमें स्वर्गीय मि॰ चेम्बरलेनने दिन्न अफ्रिकाके अधिकारियों-को तार दिया कि गांधीपर हमला करनेवालोंपर मुकदमा चलाया जाय और ऐसा किया जाय कि जिससे गांधीको इन्साफ मिले। मि॰ एस्कंबने मुक्ते बुलाया। मुक्तपर जो हमला हुआ, उसके लिए दुःख प्रदर्शित किया, और कहा—"आप यह तो अवश्य मानेंगे कि आपको जरा-भी कष्ट पहुंचनेसे मुक्ते खुशी नहीं हो सकती। मि॰ लाटनकी सलाह मानकर आपने तुरंत उतर जानेका जो साहस किया, उसका आपको हक था। पर यदि मेरे संदेशके अनुसार आपने किया होता, तो यह दुःखद घटना न हुई होती। अब यदि आप आक्रमणकारियोंको पहचान सकें, तो मैं उन्हें िरफ्तार करके मुकदमा चलानेके लिए तैयार हूं। मि॰ चेम्बरलेन भी ऐसा ही चाहते हैं।"

"मैं किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता। श्राक्रमणकारियों में से एक-दोको मैं पहचान भी लूं तो उन्हें सजा कराने से क्या लाभ ? फिर मैं तो उन्हें दोषी भी नहीं मानता; क्यों कि उन बेचारों को तो यह कहा गया कि मैंने हिंदुस्तान में नेटाल के गोरों की भरपेट श्रीर बढ़ा-चढ़ाकर निंदा की है। इस बातपर यदि वे विश्वास कर लें श्रीर मुभपर बिगड़ पड़ें तो इसमें श्राश्चर्यकी कौन बात है ? कुसूर तो ऊपर के लोगों को, श्रीर मुभे कहने दें तो, श्रापका, माना जा सकता है। श्राप लोगों को ठीक सलाह दे सकते थे; पर श्रापने रूटर के तार

पर विश्वास किया और कल्पना कर ली कि मैंने सचमुच ही ऋत्युक्ति-से काम लिया था। में किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता। जब असली और सची बात लोगोंपर प्रकट होजायगी और लोग जान जायंगे, तब अपने-आप पछतायंगे।"

"तो आप मुक्ते यह बात लिखकर दे देंगे? मुक्ते मि० चेंबरलेन-को इस आशयका तार देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप जल्दी-में कोई बात लिख दें। मि० लाटनसे तथा अपने दूसरे मित्रोंसे सलाह करके जो उचित लगे वही करें। हां, यह बात मैं जानता हूं, कि यदि आप आक्रमणकारियोंपर मामला न चालायंगे तो सब बातों-को शांत करनेमें मुक्ते बहुत मदद मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा तो बहुत ही बढ़ जायगी।"

मैंने उत्तर दिया—"इस संबंधमें मेरे विचार निश्चित हो चुके हैं। यह तय है कि मैं किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता। इसलिए मैं त्रापको लिखे देता हूं।"

यह कहकर मैंने वह आवश्यक पत्र लिख दिया।

हमलेके दो-एक दिन बाद जब मैं मि० एस्कंबसे मिला तब मैं पुलिस थानेमें ही था। मेरे साथ मेरी रत्ताके लिए एक-दो सिपाही रहते थे। पर जब मैं मि० एस्कंबके पास ले जाया गया था, तब इस तरह रत्ताकी जरूरत ही नहीं रह गई थी ?

जिस दिन मैं जहाजसे उतरा उसी दिन ऋथीत् पीला भंडा उतरते ही तुरंत, नेटाल 'एडवरटाइजर' का प्रतिनिधि मुभसे ऋाकर मिला था। उसने कितनी ही वातें पूछी थीं और उसके प्रश्नोंके रत्तरमें मैंने एक-एक बातका पूरा-पूरा जवाब दिया था। सर फिरोज-शाहकी नेक सलाहके अनुसार उस समय मैंने भारतमें एक भी भाषण बगेर लिखा नहीं दिया था। अपने इन तमाम लेखों और भाषणों-का संग्रह मेरे पास था ही। वे सब मैंने उसे दे दिये और यह साबित करा दिया कि भारतमें मैंने ऐसी एक भी बात नहीं कही थी, जो उससे कड़े शब्दों में दिल्ला अफ्रिकामें न कही हो। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि 'कुरलैंड' तथा 'नादरी' के मुसाफिरों को लाने-में मेरा हाथ बिलकुल नहीं है। उनमें से बहुते रे तो नेटालके ही पुराने वाशिंदे थे, और शेष नेटाल जानेवाले नहीं, बिल्क ट्रांसवाल जानेवाले थे। उस समय नेटालमें रोजगार मंदा था। ट्रांसवालमें काम-धंधा खूब चल रहा था और आमदनी भी अच्छी होतीं थी। इसिलए अधिकांश हिंदु स्तानी वहीं जाना पसंद करते थे।

इसी स्पष्टीकरणका तथा आक्रमणकारियोंपर मुकद्दमा न चलाने-का प्रभाव इतना जबर्द्स्त हुआ कि गोरोंको शाँमदा होना पड़ा। अखबारोंने मुक्ते निर्दोष बताया और हुल्लड़ करनेवालोंको बुरा-भला कहा। इस प्रकार खंतमें मुक्ते इस घटनासे लाभ ही हुआ। और जो मेरा लाभ था वह कौमका ही लाभ था। इससे हिंदुस्तानी लोगों-की प्रतिष्ठा बढ़ी, और मेरा 'सत्याप्रह' का रास्ता अधिक सुगम हो गया।

तीन या चार दिनमें मैं घर गया और थोड़े ही दिनोंमें मैं ऋपना काम-काज देखने-भालने लगा।

# सवा-भाव त्रौर सादगी

मेरा काम यद्यपि ठीक चल रहा था, फिर भी मुक्ते उससे संतोष न था। मनमें यह मंथन चलता ही रहता था कि जीवनमें अधिक सादगी आनी चाहिए, और कुछ-न-कुछ शारीरिक सेवा-कार्य होना चाहिए।

संयोगसे एक दिन एक अपंग कोढ़ी घर आ पहुंचा। पहले तो कुछ खानेको देकर हटा देनेको जी चाहा; पर बादको मैंने उसे एक कमरेमें रखा, उसके जख्मोंको धोया और शुश्रूषा की। किन्तु यह कितने दिनों तक चल सकता था? सदाके लिए उसे घरमें रखने योग्य न सुविधा थी, न हिम्मत। अतः मैंने उसे गिरमिटियोंके सरकारी अस्पताल में भेज दिया।

पर इससे मुक्ते तृप्ति न हुई। मनमें यह हुआ करता कि यदि ऐसा कोई शुश्रूषाका काम सदा मिलता रहे तो क्या ही अच्छा हो। डा० वृथ सेंट एडम्स मिशनके श्रिधिकारी थे। जो कोई आता उसे वह हमेशा मुफ्त द्वा देते थे। बड़े भले आदमी थे; हृद्य स्नेहपूर्ण था। उनकी देख-रेखमें पारसी रुस्तमजीके दानसे एक छोटा-सा अस्पताल खोला गया था। इममें शुश्रूषकके तौरपर काम करने की मुक्ते बड़ी इच्छा हुई। एक-दो घंटेतक उसमें द्वा देनेका काम रहता था। द्वा बनानेवाले किसी अवैतनिक या स्वयंसेवककी वहां जहूरत थी। मैंने इतना समय अपने काममेंसे

निकालकर इस कामको करनेका निश्चय किया। वकालत संबंधी मेरा काम तो इतना ही था—दफ्तरमें बैंठे-बैठे सलाह देना, दस्ता-वेजके मसिवदे बनाना और भगड़े सुलभाना। मजिस्ट्रेटके इजलासमें थोड़े-बहुत ही मुकदमे रहते। उनमेंसे अधिकांश तो अविवादास्पद होते थे। जब ऐसे मुकदमे होते तब मेरे साथी श्रीखान उनकी पैरवी कर देते। वह मेरे बाद आये थे और मेरे साथ ही रहते थे। उनके इस सहयोगके कारण मैं इस छोटेसे अस्पतालमें काम करने लगा।

रोज गुवह वहां जाता। श्राने-जाने श्रौर काम करनेमें कोई दो घंटे लगते। इस कामसे मेरे मनको शांति मिली। रोगीसे हाल-चाल पूछकर डाक्टरको समभाना श्रौर डाक्टर जो दवा बतावे वह तैयार करके दे देना वह मेरा काम था। इस कार्यसे मैं दुःखी हिंदुस्तानियोंके निकट सबंघमें श्राने लगा। उसमें ज्यादातर लोग तो तामिल श्रौर तेलगू या उत्तर भारतीय गिरमिटिया थे।

यह श्रनुभव मुभे आगे जाकर बड़ा उपयोगी साबित हुआ। बोश्रर-युद्धके समय घायलोंकी शुश्रूषामें तथा दूसरे रोगियोंकी सेवा टहलमें मुभे उससे बड़ी सहायता मिली।

इस प्रकार सेवा द्वारा लोगोंके निकट परिचयमें त्राना शुरू हुआ। उसके साथ ही सादगीकी श्रोर भी भुकाव बढ़ा।

यद्यपि मेरा रहन-सहन शुरूमें कुछ ठाट-बाटका था परंतु उस-का मोह मुक्ते नहीं हुआ। इसलिए घर-गृहस्थी जमाते ही मैंने खर्च कम करनेकी शुरूआत की। धुलाईका खर्च कुछ ज्यादा मालूम हुआ। धोबी नियमित रूपसे कपड़े भी न लाता, इस कारण दो-तीन दर्जन कमीज और इतने ही कालरसे कममें काम न चलता। कालर रोज बदलता था; कमीज रोज नहीं तो तीसरे दिन जरूर बदलता। इस तरह दोहरा खर्च लगता। यह मुफे व्यर्थ मालूम हुआ। इसलिए घरपर ही कपड़े धोनेकी शुरुआत की। धुलाई-विद्याकी पुस्तक पढ़कर धोना सीख लिया और पत्नीको भी सिखा दिया। इससे कामका कुछ भार बढ़ा तो; पर एक नई चीज थी; इसलिए मनोरंजन भी होता।

पहले-पहल जो कालर मैंने धोया उसे मैं कभी न भूल सक्गा। इसमें कलफ ज्यादा था, श्रौर इस्त्री पूरी गरम न थी। फिर कालरके जल जानेके भयसे इस्त्री ठीक-ठीक दबाई नहीं गई थी। इस कारण कालर कड़ा तो होगया; पर उसमेंसे कलफ किरता रहता था।

इसी कालरको लगाकर मैं श्रदालतमें गया श्रौर बैरिस्टरोंके मजाक-का साधन बन गया; परन्तु ऐसी हंसी-दिल्लगीको सहन करने की चमता मुक्तमें उस समय भी कम नथी।

"कालर हाथसे धोनेका यह पहला प्रयोग है, इसलिए उसमें से कलफ फिर रहा है। पर मेरा इसमें कुछ हर्ज नहीं होता। फिर आप सब लोगोंके इतने विनोदका कारण हुआ, यह विशेष बात है।" मैंने स्पष्टीकरण किया।

"पर धोबी क्या नहीं मिलते ?" एक मित्रने पूछा। "यहां धोबीका खर्च मुक्ते नगावार मालूम हो रहा है। कालर- की कीमतके बराबर धुलाईका लर्च —श्रौर फिर भी धोबीकी गुलामी बरदाश्त करनी पड़ती है, सो श्रलग। इसकी बनिस्बत तो मैं घरपर हाथसे धो लेना ही ज्यादा पसंद करता हूं।"

पर खावलंबनकी यह खुबी मैं अपने मित्रोंको न समभा सका।

मुमे कहना चाहिए कि श्रांतको मैंने श्रपने कामके लायक कपड़े धोनेकी कुशलता प्राप्त कर लो थी, श्रौर कहना होगा कि धोबीकी धुलाईसे घरकी धुलाई किसी तरह घटिया न रहती थी। कालर-का कड़ापन श्रौर चमक धोबीके धोये कालरसे किसी तरह कम न थी।

गोखलेके पास स्व० महादेवगोविंद रानडेका प्रसाद-स्वरूप एक दुपट्टा था। गोखले उसे बड़े जतनसे रखते और प्रसंग-विशेष-पर ही उसका इस्तेमाल करते। जोहांसबर्गमें उनके स्वागतके उपलक्य में जो भोज हुआ था, वह अवसर बड़े महत्त्रका था। दिल्ला अफिकामें यह उनका सबसे महत्त्वपूर्ण भाषण था। इसलिए इस अवसरपर अपना वह दुपट्टा डालना चाहते थे। उसमें सलवटें पड़ गई थीं और इस्ती करनेकी जरूरत थी। धोबीके यहां भेजकर तुरन्त इस्ती करा लेना सम्भव न था। मैंने कहा—"जरा मेरी विद्याको भी आजमा लीजिए।"

''तुम्हारी वकालतपर मैं विश्वास कर सकता हूं, पर इस दुपट्टे पर तुम्हारी धुलाई-कलाका प्रयोग न होने दूंगा । तुम इसे जला ढालो तो ? जानते हो यह कितना ऋमूल्य है ?" यह कहकर उन्होंने ऋति उल्लाससे उस प्रसादीकी कथा कह सुनाई। मैंने नम्रताके साथ दाग न पड़ने देनेकी जिम्मेदारी ली और मुक्ते इस्त्री करनेकी इजाजत मिल गई। बादमें अपनी कुशलताका प्रमाण-पत्र भी मुक्ते मिला। अब चिद दुनिया मुक्ते प्रमाण-पत्र न दे तो इससे क्या?

२०

# एक पुएय-स्मरण त्रीर प्रायश्चित्त

डरबन और जोहांसबर्गमें मेरे साथ कई मित्र श्रीर बहुत बार मेरे कारकुन भी रहते थे। वे त्रामतौरपर हिंदू त्र्यौर ईसाई होते थे, श्रथवा प्रांतोंके हिसाबसे कहें तो गुजराती श्रौर मद्रासी। मुक्तेयाद नहीं त्राता कि कभी उनके विषयमें मेरे मनमें कोई भेद-भाव पैदा हुत्रा हो । मैं उन्हें विलकुल घरके जैसा समभता । यह मेरा कोई विशेष गुरा नहीं बल्कि स्वभाव ही है। मेरा एक क्जर्क ईसाई था । उसके मां-बाप पञ्चम जातिके थे । कमरोंमें पेशाबके लिए एक श्रलग वर्तन होता था। उसे साफ करनेका काम हम दोनों— दम्पति - का था, नौकरों का नहीं । हां, जो कारकुन लोग श्रपने-को हमारा कुटम्बी-सा मानने लगते थे वे तो खुद ही उसे साफ कर डालते थे। लेकिन ये पब्चम जातिमें जन्मे कारकुन नये थे। **उनका बर्तन हमें ही उठाकर साक करना चाहिए था,** श्रौर वर्तन तो कस्तूरवाई उठाकर साफ कर देतीं; लेकिन इन भाईका वर्तन उठाना उसे त्रसहा मालूम हुत्रा। इसलिए हम दोनोंमें काफी विवाद हुआ। यदि मैं उठाता हूँ तो उसे ऋच्छा नहीं लगता था श्रीर खुद उठाना उसके लिए कठिन था। फिर भी श्रांखोंसे मोती-

की बून्दें टपक रही हैं एक हाथमें बर्तन है स्रोर स्रपनी लाल-लाल स्राखोंसे उलहना देती हुई कस्तूरबाई सीढ़ियोंसे उतर रही हैं! वह चित्र में स्राज भी ज्यों-का त्यों खींच सकता हूं।

परन्तु मैं जैसा सहृद्य और प्रेमी पित था वैसा ही निठुर और कठोर भी था। मैं अपनेको उसका शिक्तक मानता था। इससे, अपने अन्ध-प्रेमके अधीन हो, मैं उसे खूब सताता था। इस कारण महज उसके बर्तन उठा ले जाने-भरसे मुफे सन्तोष न हुआ। मैंने यह भी चाहा वह प्रसन्नता-पूर्वक यह काम करे। इसके लिए मैंने उसे डांटा-उपटा भी। मैं उत्तेजित होकर यह कह गया—"देखो, यह बखेड़ा मेरे घरमें न चल सकेगा।"

मेरा यह बोल कस्तूरबाईको तीरकी तरह लगा। उसने भरे हुए दिलसे कहा—''तो संभालो श्रपना घर! यह मैं चली।''

उस समय मैं ईश्वरको भूल गया था। लेश-मात्र दया मेरे हृद्यमें न रह गई थी। मैंने उसका हाथ पड़ा। सीढ़ीके सामने ही बाहर निकलनेका दरवाजा था। मैं उस दीन अबलाका हाथ पकड़-कर दरवाजे तक खींचकर ले आया। दरवाजा आधा खोला था कि आंखों में गंगा-जमनाकी धार बहाती हुई कस्तूरवाई बोलीं—

"तुम्हें तो कुछ शरम है नहीं; पर मुक्ते है। जरा तो लजास्रो।
मैं बाहर निकलकर जाऊं कहाँ ? मां-बाप भी यहां नहीं कि उनके
पास चली जाऊं। मैं ठहरी स्त्री। इसलिए मुक्ते तुम्हारी धौंस
सुननी ही पड़ेगी। स्त्रब शरम करो स्त्रीर दरवाजा बन्द करलो।
कोई देख लेगा तो दोनोंकी फजीहत होगी।"

मैंने अपना चेहरा सुर्ख तो बनाये रखा; पर मनमें शरमा जरूर गया। दरवाजा बन्द कर दिया। जब पत्नी मुक्ते नहीं छोड़ सकती थी, तब मैं भी उसे छोड़कर कहां जा सकता था? इस तरह हमारे आपसमें कई बार लड़ाई-भगड़े हुए हैं; परन्तु उनका परिणाम सदा अच्छा ही निकला है। उसमें पत्नीने अपनी अद्भुत सहनशीलता-के द्वारा हमेशा विजय प्राप्त की है।

त्राज में तबकी तरह मोहांध पित नहीं हूँ, न उसका शित्तक ही हूं। हम त्राज एक-दूसरेके भुक्त-भोगी मित्र हैं, एक दूसरेके प्रति निर्विकार रहकर जीवन बिता रहे हैं। कस्तूरबाई त्राज ऐसी सेविका बन गई है, जो मेरी बीमारियों में बिना प्रतिफलकी इच्छा किये सेवा-शुश्रूषा करती है।

मेरा श्रनुगमन करनेमें उसने श्रपने जीवनकी सार्थकता मानी है श्रौर स्वच्छ जीवन बितानेके मेरे प्रयत्नोंमें उसने कभी बाधा नहीं डाली। इस कारण यद्यपि हम दोनोंकी बुद्धि श्रौर शिक्तमें बहुत श्रन्तर है, फिर भी मेरा खयाल है कि हमारा जीवन सन्तोषी, सुखी श्रौर ऊर्ध्वगामी है।

२१

## बोत्र्यर-युद्ध

१८७ से ६६ ई० तकके जीवनके दूसरे कई अनुभवोंको छोड़कर श्रव बोश्रर-युद्धपर श्राता हूं। जब यह युद्ध छिड़ा तब मेरी सहानुभूति बिलकुल बोश्ररोंके पत्तमें थी; पर मैं यह मानता था कि ऐसी बातोंमें श्रपने व्यक्तिगत विचारोंके अनुसार काम करनेका श्रिधकार श्रभी मुक्ते प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्धमें जो मंथन मेरे हृदय में हुआ, उसका सूच्म निरीच्या मैंने 'द्विण श्रिफकाके साहित्यका इतिहास' में किया है; जिनको जाननेकी इच्छा हो वे उस पुस्तकंको पढ़ लें। यहां तो इतना ही कहना काफी है कि ब्रिटिश राज्यके प्रति मेरी वफ़ादारी मुक्ते उस युद्ध में योग देनेके लिए जबर्दस्ती घसीट ले गई। मैंने सोचा कि जब मैं ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे हकोंका मतालबा कर रहा हूं तो ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे ब्रिटिश राज्यकी रचामें सहायक होना मेरा धर्म है। ब्रिटिश-साम्राज्यमें हिन्दुस्तानकी सब तरह उन्नति हो सकती है, यह उस समय मेरा मत था।

इसलिए जितने साथी मिले उनको लेकर, अनेक मुसीबतोंका सामना करके हमने घायलोंकी सेवा-शुश्रूषा करनेवाली एक दुकड़ी तैयार की। अबतक अंभ्रेजोंकी यह आम धारणा थी कि यहांके हिन्दुस्तानी जोखमके कामोंमें नहीं पड़ते, स्वार्थके अलावा उन्हें और कुछ नहीं सूमता। इसलिए कितने ही अंभ्रेज मित्रोंने मुभे निराशाजनक उत्तर दिये। अलबत्ता डा० बूथने खूब प्रोत्साहन दिया। उन्होंने हमें घायल सिपाहियोंकी शुश्रूषा करनेकी शिचा दी। अपनी योग्यताके सम्बन्धमें मैंने डाक्टरके प्रमाण-पत्र प्राप्त किये।

सरकारने इस सिलसिलेमें हमारी प्रार्थना स्वीकार की श्रौर इस दुकड़ीमें लगभग ग्यारहसौ लोग होगये। उनमें लगभग चालीस मुखिया थे। कोई तीन सौ स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी भरती हुए थे, श्रौर

१ सस्ता साहित्य मण्डल से प्रकाशित।

शेष गिरमिटिया थे। डा० बूथ भी हमारे साथ थे। दुकड़ीने अपना काम अच्छी तरह किया। ययपि उसका कार्य-चेत्र लड़ाईके मैदान-के बाहर था और रेडकास विह्न उनकी रचाके लिए लगा हुआ था, फिर भी आवश्यकताके समय प्रत्यच्च युद्ध-चेत्रकी हदके अन्दर भी काम करनेका अवसर हमें मिला। ऐसी जोखिममें न पड़ने देनेका इकरार सरकरने अपनी इच्छासे हमारे साथ किया था; परन्तु स्पियांकोपकी हारके बाद स्थित बदली। इस कारण जनरल बुलरने संदेश भेजा कि यद्यपि आप जोखिमकी जगह काम करनेके लिए बंधे हुए नहीं हैं, फिर भी यदि आप खतरेका सामना करके घायल सिपाहियों अथवा अफसरोंको रणचेत्रसे उठाकर डोलियोंमें ले जानेके लिए तैयार हो जायंगे तो सरकार आपका उपकार मानेगी। इधर हम तो जोखिम उठानेके लिये तैयार ही थे। अतएव स्पियांकोपके युद्धके बाद हम गोला बारूदकी हदके अंदर भी काम करने लगे।

इन दिनों हम सबको कई बार बीस-पन्नीस मीलकी मंजिल तय करनी पड़ती थी। एक बार तो घायलोंको डोलीमें रखकर इतनी दूर चलना भी पड़ा था। जिन घायल योद्धात्र्योंको हम उठाकर ले जाते थे उनमें जनरल उडगेड इत्यादि भी थे।

छः सप्ताहके बाद हमारी दुकड़ीको छुट्टी मिल गई। हमारी इस

<sup>3</sup> रेडकास श्रर्थ है लाल स्विस्तिक । युद्धमें इस विद्वसे श्रिक्षित पटे शुश्रूषा करनेवालोंके बायें हाथमें बन्धे रहते हैं, श्रीर ऐसे नियम हैं कि शत्रु मी उनको नुक्रसान नहीं पहुँचा सकते ।

छोटी-सी सेवाकी उस समय बहुत प्रशंसा हुई। उससे हिंदुस्तानियों-की प्रतिष्ठा बढ़ी। 'त्राखिर हिंदुस्तानी हैं तो साम्राज्यके वारिस ही!' ऐसे गीत गाये गए।

मनुष्य-स्वभाव दुःखके समय कैसा नम्न हो जाता है, इसकी एक मधुर-स्मृति यहां दिये बिना नहीं रह सकता। हम लोग चीवली छावनीकी त्रोर जारहे थे। यह वही चेत्र था जहां लार्ड राबर् सके पुत्र लेफ्टिनेंट राबर् सको मर्मातक गोली लगी थी। लेफ्टिनेंट राबर् सके शवको लेजानेका गौरव हमारी टुकड़ी को प्राप्त हुत्रा था। लौटते समय दिनमें धूप कड़ी थी। हम कूच कर रहे थे। सब प्यासे थे। पानी पीनेके लिए राम्तेमें एक छोटा-सा मतना पड़ा। सवाल उठा, पहले कौन पानी पिये १ मैंने सोचा था कि 'टामियोंके पी लेने के बाद हम पियेंगे। टामियोंने हमें देखकर तुरंत कहा— "पहले त्राप लोग पीलें।" हमने कहा— "नहीं पहले त्राप पीलें।" इस तरह बहुत देर तक हमारे त्रीर उनके बीच मधुर त्राप्रहकी खींचा-तानी होती रही।

इस अध्यायको खत्म करनेसे पहले मुभे एक महत्त्वपूर्ण घटना-का जिक्र करना चाहिए। जब लेडी स्मिथपर बोअरोंने घेरा डाल रखा था तब वहां जो लोग थे, उनमें अंग्रेजोंके अलावा कुछ वहीं के निवासी हिंदुस्तानी भी थे। उनमेंसे कुछएक तो व्यापार करते थे और कुछ रेलवेमें मजदूरी या यूरोपियन लोगोंके यहां नौकरी करते थे। इनमेंसे एक प्रभुसिंह था। लेडी स्मिथके कमांडिंग आफिसरने उस जगहके हर आदमीको कुछ-न-कुछ काम सौंप रखा था। शायद सबसे ज्यादा खतरनाक और भारी-से-भारी जिम्मेदारी- का काम इस प्रभुसिंह कुलीको सौंपा गया था। लेडी स्मिथके पासकी एक पहाड़ीपर बोद्यरोंने अपनी योमपोम नामक तोप लगा रखी थी; जिनके गोलोंसे बहुत-सी इमारतें नष्ट हो चुकी थीं और कितने ही मनुष्य तथा पशु भी मारे गये थे। तोपसे गोला छूटनेके कम-से-कम एक या दो मिनट बाद यह अपने दूरके लह्यपर पहुंचता था। अगर घेरेमें पड़े लोगोंको पहलेसे सूचना मिल जाय तो गोला उनके बीचमें गिरनेके पहले वे अपने-आपको आड़में कर सकते थे। प्रभुसिंह एक पेड़पर छिपकर बेठा रहा करता था और जबतक तोपें चलती रहतीं उसकी आंखें पहाड़ीकी ओर ही लगी रहती थीं और ज्यों ही वह तोप छूटनेकी चमक देखता, घंटी बजा देता था। घंटी बजते ही लेडी स्मिथके निवासी सजग हो जाते थे और एकदम अपने-आपको आड़में छिपाकर अपनी जान बचा लेते थे।

उसकी बहादुरी की चर्चा श्राखिरकार लार्ड कर्जन तक पहुँची, जो उस समय भारतके वाइसराय थे। उन्होंने प्रभुसिंहको भेंटस्वरूप एक कश्मीरी पोशाक भिजवाई थी।

२२

#### देश-गमन

लड़ाई के कामसे मुक्त होने के बाद मैंने सोचा कि अब मेरा काम दिच्छा श्रिफ्रकामें नहीं, बल्कि देशमें हैं। दिच्छा श्रिफ्रकामें बैठे-बैठे मैं कुछ-न-कुछ सेवा तो जरूर कर पाता था; परंतु मैंने देखा कि यहां कहीं मेरा मुख्य काम धन कमाना ही न हो जाय। देशसे मित्र लोग भी देश लौट श्रानेको श्राक्षित कर रहे थे।

मुभे भी जंचा कि देश जाने से मेरा ऋधिक उपयोग हो सकेगा। नेटालमें मि० खान ऋौर मनुसुखलाल नाजर थे ही।

मैंने साथियोंसे छुट्टी देनेका अनुरोध किया। बड़ी मुश्किलसे उन्होंने एक शर्तपर छुट्टी स्वीकार की। वह यह कि एक सालके अंदर यहांके लोगों को मेरी जरूरत मालूम हो तो मैं फिर दिल्ला अफ्रिका आजाऊं। मुक्ते यह शर्त कठिन मालूम हुई; परंतु मैं तो प्रेम-पाशमें बंधा हुआ था।

काचे रे तांतरों मने हरजीए बांधी जेम तारों तेम तेमनी रे मने लगी कटारी प्रेमनी।

मीराबाईकी यह उपमा न्यूनाधिक श्रंशमें मुक्तपर घटित होती थी। पंच भी परमेश्वर ही हैं। मित्रोंकी बातको मैं टाल नहीं सकता था। मैंने वचन देकर इजाजत ली।

इस समय मेरा निकट संबंध प्रायः नेटालके ही साथ ही था। नेटालके हिंदुस्तानियोंने मुभे प्रेमामृत से नहला डाला। स्थान-स्थान-पर श्रभिनंदन पत्र दिये गये श्रीर हर जगहसे कीमती चीजें भेंट-की गईं।

१८६ में जब मैं आया था तब भी भेंटें मिली थीं; पर इस बार-की भेंटों और सभाओं के दृश्यों से मैं घबराया। भेंटमें सोने-चांदीकी चीजें तो थी हीं; पर हीरेकी भी थीं।

इन सब ची जोंको स्वीकार करनेका मुक्ते क्या श्रिधिकार हो सकता है ? यदि मैं मंजूर कर लूं तो फिर अपने मनको यह कहकर

कैसे मना सकता हूं कि मैं पैसा लेकर लोगोंकी सेवा नहीं करता था। मेरे मविक्कलोंकी कुछ रकमोंको छोड़कर बाकी सब चीजें मेरी लोक-सेवाके उपलद्यमें दी गई थीं। पर मेरे मनमें तो मविक्कल श्रौर दूसरे साथियोंमें कुछ भेद न था। मुख्य-मुख्य मविक्कल सब सार्व-जनिक काममें भी सहायता देते थे।

फिर उन भेंटों में एक पचास गिन्नीका हार कस्तूरबाईके लिए था। मगर उसे जो चीज मिली थी वह भी तो मेरी ही सेवाके फलस्वरूप न! श्रतएव उसे श्रलग नहीं मान सकते थे।

जिस शामको इनमेंसे मुख्य-मुख्य भेटें मिलीं, वह रात मैंने एक पागल की तरह जागकर काटी। कमरेमें इधर-से-उधर टह-लता रहा; परन्तु गुत्थी किसी तरह गुलभती न थी। कैकड़ों रुपयों-की भेंट न लेना भारी पड़ रहा था; पर ले लेना उससे भी भारी माल्म होता था।

मैं चाहे इन भेंटोंको पचा भी सकता, पर मेरे बच्चे श्रौर पत्नी ? उन्हें तालीम तो सेवाकी मिल रही थी। सेवाका दाम नहीं लिया जा सकता, यह हमेशा समभाया जाता था। घरमें कीमती जेवर श्रादि मैं नहीं रखता था। सादगी बढ़ती जाती थी। ऐसी श्रवस्थामें सोनेकी घड़ियां कौन रखेगा ? सोनेकी कंठी श्रौर हीरेकी श्रंगूठियां कौन पहनेगा ? गहनोंका मोह छोड़नेके लिए मैं उस समय भी श्रौरोंसे कहता रहता था। श्रव इन गहनों श्रौर जवाहरातको लेकर मैं क्या करूंगा।

मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि वे चीजें मैं हरगिज नहीं रख

सकता। पारसी रुस्तमजी इत्यादिको इन गहनोंका ट्रस्टी बनाकर उनके नाम एक चिट्ठी तैयार की श्रीर सुबह स्त्री-पुत्रादिसे सलाह करके त्रपना बोफ हलका करनेका निश्चय किया।

मैं जानता था कि पत्नीको समभाना मुश्किल पड़ेगा। मुभे विश्वास था कि इन वालकोंको समभानेमें जरा भी दिक्कत न होगी। स्रतएव उन्हें स्रपना वकील बनानेका निश्चय किया।

बच्चे तो तुरन्त समभ गये। वे बोले, "हमें गहनोंसे कुछ मतलब नहीं; ये सब चीजें हमें लौटा देनी चाहिएं। श्रौर यदि जरूरत होगी तो क्या हम खुद न बना सकेंगे ?"

मैं प्रसन्न हुआ। "तो तुम—बा मांको समकाश्रोगे न ?" मैंने पूछा। "जरूर-जरूर! वह कहां इन गहनोंको पहनने चली हैं। वह रखना चाहेंगी भी तो हमारे लिए न ? पर जब हमें ही इनकी जरूरत नहीं है, तब फिर वे क्यों जिद करने लगीं ?"

परन्तु काम श्रन्दाजसे ज्यादा मुश्किल साबित हुन्छा।

"तुम्हें चाहे जरूरत न हो श्रीर लड़कोंको भी न हो। बच्चों-का क्या; जैसा समभादें, समभ जाते हैं। मुभे न पहनने दो; पर मेरी बहुश्रोंको जरूरत न होगी? श्रीर कौन कह सकता है कि कल क्या होगा? जो चीज लोगोंने इतने प्रेमसे दी है उसे वापस लौटाना ठीक नहीं।" इस प्रकार वाग्धारा शुरू हुई श्रीर उसके साथ श्रश्रुधारा भी श्रा मिली। लड़के दृढ़ रहे, श्रीर मैं क्यों डिगने लगा।

मैंने धीरेसे कहा - पहले लड़कोंकी शादी तो हो लेने दो।

हम बचपनमें तो इनके विवाह करना चाहते ही नहीं हैं। बड़े होने-पर जो इनका जी चाहे सो करें। किर हमें क्या गहनों-कवड़ोंकी शौकीन बहुएं खोजनी हैं? किर भी ऋगर कुछ बनवाना होगा तो मैं कहां चला गया हूं।"

"हां, जानती हूं तुमको । वही न हो, जिन्होंने मेरे गहने उत-रवा लिये हैं! जब मुफे ही नहीं पहनने देते हो तो मेरी बहुत्र्योंको जरूर ला दोगे! लड़कोंको तो त्र्यभीसे वैरागी बना रहे हो । इन गहनोंको मैं वापस नहीं देने दूंगी; त्र्यौर फिर मेरे हारपर तुम्हारा क्या हक ?"

''पर यह हार तुम्हारी सेवाके खातिर मिला है या मेरी ?'' मैंने पूछा।

"जैसे भी हो, तुम्हारी सेवामें क्या मेरी सेवा नहीं है ? मुक्से जो रात-दिन मजूरी कराते हो, क्या वह सेवा नहीं है ? मुक्ते रुला-रुलाकर जो एरों-गैरोंके घरमें रखा श्रीर मुक्तसे सेवा-टहल कराई, वह कुछ भी नहीं।"

यह सब तीखे बाग थे। कितने ही तो मुफे चुभ रहे थे; पर गहने वापस लोटानेका तो में निश्चय ही कर चुका था। अन्तको बहुतेरी बातों में मैं जैसे-तैसे सम्मति प्राप्त कर सका। १८६६ और १६०१ में मिली सब भेंटें वापस लौटाईं। उनका ट्रस्ट बनाया गया और लोक-सेवाके लिए उनका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियों- की इच्छाके अनुसार होनेकी शर्तपर वह रकम बैंकमें रखी गई। इन चीजोंको बेचनेके निमित्तसे मैं बहुत बार रूपया एकत्र कर

सका हूं। त्राज भी छापत्ति-कोषके रूपमें वह रकम मौजूद है छौर उसमें वृद्धि होती जाती है।

इस बातके लिए मुफे कभी पश्चात्ताप नहीं हुआ। आगे चल-कर कस्तूरबाईको भी उसका श्रौचित्य जंचने लगा। इस तरह हम अपने जीवनमें बहुतेरे लालचोंसे बच गये हैं।

मेरा यह निश्चित मत हो गया है कि लोक-सेवीको जो भेंटें मिलती हैं, वे उसकी निजी चीज कदापि नहीं हो सकती।

जब मैं स्वदेश पहुंचा तो उस साल कलकत्तेमें होनेवाली कांग्रेसके त्रावसरपर मुर्फे लोगोंकी सेवा करनेका काफी त्रावसर मिला। मैंने स्वयंसेवकोंको भाड़ू लगाने श्रीर कूड़ा-करकट साफ करनेका पदार्थ-पाठ दिया, साथ ही कांग्रेसके एक प्रधानमंत्री श्रीयृत घोषालके कारकुन श्रौर 'बेरा' ( नौकर ) का काम करनेका सौभाग्य भी मिला। स्व० गोखलेका मैं चिरकृतज्ञ रहंगा, जिन्होंने मेरे खदेश लौट त्रानेके बादसे मुफ्ते हमेशा त्रपना छोटा भाई माना और उन्हींकी कुपासे मुभे कांग्रेसमें द्विण अफ्रिकाके बारे-में एक प्रस्ताव पेश करनेका अवसर मिला। उन्होंने मेरे तमाम कामोंमें गहरी दिलचस्पी ली श्रौर मुभे उन सब खास-खास व्यक्तियोंसे परिचित कराया, जिनसे मेरा परिचित होना वह ठीक समभते थे। उन्हें काम करते देखकर खुशी तो होती थी, एक शिज्ञा भी मिलती थी। जो कुछ भी वह करते उसका देश-हितसे चिनष्ठ सम्बन्ध होता। उनको इस बातकी बड़ी चिन्ता थी कि मैं बम्बईमें जम जाऊ श्रौर वकालत करते हुए उन्हें सार्वजनिक यानी कांग्रेस-कार्यमें मदद पहुंचाऊं। मैंने उनकी सलाहकी कद्र की; लेकिन मुफ्ते बैरिस्टरके रूपमें श्रपनी कामयाबीका विश्वास नहीं होता था। मैंने राजकोटमें काम चालू किया श्रीर काम ठीक चल निकला था कि हमारे परिवारके उन्हीं शुभिचतिक मित्र श्री केवलराम मावजी दवेने, जिन्होंने मुफ्ते इंग्लैंड भिजवाया था, इस बातपर श्राग्रह किया कि मैं बम्बईमें जाकर वकालत कह्नं।

उन्होंने कहा—''श्राप तो लोक-सेवा करनेके लिए पैदा हुए हो। इसलिए श्रापको हम यहां काठियावाड़में दफन नहीं होने देंगे। बोलो, कब जा रहे हो?"

"नेटालसे मेरे कुछ रुपये श्राने बाक़ी **हैं**, उनके श्रानेपर चला जाऊंगा।"

दो-एक सप्ताहमें रुपये आगये और मैं बम्बई चला गया। वहां मैंने पेन, राल्बर्ट और सयानीके आफिसमें "चेंबर्स" किराये लिये और वहीं जम गया।

श्राफिसके साथ ही मैंने गिरगांवमें घर लिया; परन्तु ईश्वरने मुक्ते स्थिर नहीं रहने दिया। घर लिये बहुत दिन नहीं हुए थे कि मेरा दूसरा लड़का मिणलाल बीमार हो गया। काल-ज्वरने उसे घेर लिया था। बुखार उतरता ही नहीं था। उसे घबराहट तो थी ही; पर रातको सन्निपातके लैंचण भी दिखाई देने लगे। इससे पहले, बचपनमें, उसे चेचक भी जोरोंकी निकल चुकी थी।

डाक्टरकी सलाह ली तो उन्होंने कहा—''इसके लिए दवाई काम नहीं दे सकती, अब तो इसे अएडे और मुर्गीका शोरबा

#### देनेकी जरूरत है।"

मिण्लालकी उम्र दस सालकी थी, उससे तो मुक्ते इस विषयमें क्या पूछना था ? उसका संरत्तक तो मैं ही था, और मुक्ते ही निर्णय करना था। डाक्टर एक पारसी सज्जन थे। मैंने कहा— "डाक्टर, हम तो सब अन्नाहारी हैं, मेरा विचार तो इसे इनमेंसे एक भी वस्तु देनेका नहीं है। दूसरी कोई वस्तु बतलाइए न ?"

डाक्टर बोले—"तुम्हारे लड़केकी जान खतरेमें है। दूध श्रौर पानी मिलाकर दिया जा सकता है, पर उससे पूरा संतोष नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि मैं तो बहुतसे हिन्दू-परिवारों में जाया करता हूँ; पर दवाके लिए तो हम जो चाहते हैं वही उन्हें देते हैं, श्रौर वे उसे लेते भी हैं। मैं समफता हूं कि तुम भी अपने लड़केके साथ ऐसी सख्ती न करो तो श्रच्छा होगा।"

"श्राप जो कहते हैं वह तो ठीक है, श्रीर श्रापको ऐसा कहना ही चाहिए; पर मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। यदि लड़का बड़ा होता तो जरूर उसकी इच्छा जाननेका प्रयत्न भी करता श्रीर जो वह चाहता वही उसे करने देता; पर यहां तो इसके लिए मुभे ही विचार करना पड़ रहा है। मैं तो समभता हूं कि मनुष्यके धर्मकी कसौटी ऐसे ही समय होती है। चाहे ठीक हो चाहे गलत, मैंने तो इमको धर्म माना है कि मनुष्यको मांसादिक न खाना चाहिए। जीवनके साधनोंकी भी सीमा होती है। जीनेके लिए भी श्रमुक वस्तुश्रोंको हमें नहीं प्रहण करना चाहिए। मेरे धर्मकी मर्यादा मुभे श्रीर मेरे परिवारके लोगोंको भी ऐसे समयपर मांस इत्यादि लेनेसे रोकती है। इसलिए श्राप जिस खतरेको देखते हैं मुक्ते उसे उठाना ही चाहिए; पर त्रापसे मैं एक बात चाहता हूँ। त्रापका इलाज तो मैं नहीं कहाँगा; पर मुक्ते नाड़ी और हृदयको देखना नहीं त्राता है। जल-चिकित्साकी मुक्ते थोड़ी जानकारी है। उन उपचारोंको मैं करना चाहता हूं; परन्तु जो त्राप नियमसे मिएलालको देखने त्राते रहें, और उसके शरीरमें होनेवाले परिवर्तनोंसे मुक्ते वाकिफ करते रहेंगे, तो मैं त्रापका उपकार मानूंगा।"

सज्जन डाक्टर मेरी किठनाइयोंको समक्त गये श्रौर इच्छा-नुसार उन्होंने मिएलालको देखनेके लिए श्राना मंजूर कर लिया।

यद्यपि मिण्लाल ऋपनी राय कायम करने लायक नहीं था, तो भी डाक्टरके साथ जो मेरी बातचीत हुई थी, वह उसे मैंने सुनाई श्रीर ऋपने विचार प्रकट करनेको कहा।

"श्राप बे-खटके जल-चिकित्सा कीजिए। मैं शोरबा नहीं पीऊंगा श्रौर न श्रग्डे खाऊंगा।" उसके इन वाक्योंसे मैं प्रसन्न हो गया; यद्यपि मैं जानता था कि श्रगर मैं उसे दोनों चीजें खानेको कहता तो वह खा भी लेता।

में कूनेकी जल-चिकित्साको जानता था, उसका उपयोग भी किया था। बीमारीमें उपवासका स्थान बड़ा है, यह मैं जानता था। कूनेकी पद्धतिके अनुसार मैंने मिणलालको किट-स्नान कराना शुरू किया। तीन मिनटसे ज्यादा उसे मैं टबमें नहीं रखता। तीन दिन तो सिर्फ संतरेके रसमें पानी मिलाकर देता रहा और उसीपर रखा।

बुखार दूर नहीं होता था और रातको वह कुछ कुछ बड़बड़ाता भी था। बुखार १०४ डिग्री तक हो जाता था। मैं घबराया। यदि बच्चेको खो बैठा तो दुनिया में लोग मुफे क्या कहेंगे ? बड़े भाई क्या कहेंगे ? दूसरे डाक्टरोंको क्यों न बुलाया जाय ? किसी वैद्य-को क्यों न बुलाऊं ? मां-बापको अपनी अधूरी अक्ल आजमानेका क्या हक है ?

ऐसे विचार उठते। पर ये विचार भी उठते—"जीव! जो तू अपने लिए करता है, वह लड़केके लिए भी करेगा तो परमेश्वर संतोष मानेंगे। तुभे जल-चिकित्सा पर श्रद्धा है, द्वापर नहीं। डाक्टर जीवनदान तो देते नहीं। उनके भी तो आखिर प्रयोग ही होते हैं न। जीवनकी डोरी तो एक-मात्र ईश्वरके ही हाथमें हैं। ईश्वरका नाम ले और उसपर श्रद्धा रख। अपने मार्गको न छोड़।"

मनमें इस तरह उथल-पुथल मचती रही। रात हुई। मैं मिए-लालको अपने पास लेकर सोया हुआ था। मैंने निश्चय किया कि उसे भीगी चादरकी पट्टीमें रखा जाय। मैं उठा, कपड़ा लिया, ठंडे पानीमें उसे डुबोया और निचोड़कर उसमें पैरसे लेकर सिर तक उसे लपेट दिया, और ऊपरसे दो कम्बल श्रोढ़ा दिये। सिरपर भीगा हुआ तौलिया भी रख दिया। शरीर तवेकी तरह तप रहा था, पसीना तो आता ही न था।

में खूब थक गया था। मिण्लालको उसकी मांको सौंपकर मैं आध घंटेके लिए चौपाटीकी तरफ गया कि खुली हवामें ताजगी श्रौर शांति प्राप्त करूं। रातके दस बजे होंगे। मनुष्योंकी श्रामद- रफ्त कम होगई थी; पर मुक्ते इसका खयाल न था। मैं श्रपने विचार-सागरमें गोते लगा रहा था। "हे ईश्वर! इस धर्म-संकटमें तू मेरी लाज रखना।" मुंहसे 'राम-राम' की रटन तो चल ही रही थी। कुछ देर बाद वापस लौटा। मेरा कलेजा धड़क रहा था। घरमें घुसते ही मिणिलालने श्रावाज दी—"बापू श्रा गये?"

"हां भाई!"

"मुक्ते इसमें से निकालिए न १ मैं तो मारे श्रागके मरा जा रहा हूँ।"

''क्यों, क्या पसीना ऋा रहा है ?''

"अजी, मैं तो पसीनेसे तर होगया। अब तो मुफे निकालिए?"

मैंने मणिलालका सिर देखा। उसपर मोतीकी तरह पसीनेकी बूंदें चमक रही. थीं। बुखार कम हो रहा था। ईश्वरको धन्यवाद दिया।

"मिणिलाल घबरा मत, श्रब तेरा बुखार चला जायगा; पर कुछ श्रीर पसीना श्रा जावे तो कैसा ?" मैंने उससे कहा।

उसने कहा—''नहीं बापू ! अब तो मुफे छुड़ाइए। फिर देखा जायगा !"

मुभे धेर्य त्रा गया था। इसिलए बातों-ही-बातों में कुछ मिनट लगा दिये। सिरसे पसीनेकी धारा बह चली। मैंने चहरको त्रलग किया, त्रौर शरीरको पोंछकर सुखा दिया। बाप-देटे दोनों सो गये त्रौर खूब सोये।

सुबह देखा तो मिएलालका बुखार बहुत कम हो गया था।

दूध, पानी तथा फलोंपर चालीस दिन तक रखा। मैं बेधड़क हो गया था। बुखार हठीला थाः पर वह काबूमें छागया था। छाज मेरे लड़कोंमें मणिलाल ही सबसे छाधिक स्वस्थ छौर मजबूत है।

इसका निर्णय कौन कर सकता है कि यह रामजीकी छुपा है या जल-चिकित्सा, अल्पाहार अथवा और किसी उपाय की ? भले ही सब अपनी-अपनी श्रद्धांके अनुसार बरतें; पर उस वक्त मेरी तो ईश्वरने ही लाज रखी। यही मैंने माना, और आज भी मानता हूँ।

#### २३

# फिर दिवाण अफिका

पर जैसे ही मैंने बम्बईमें स्थिर होनेका निश्चय किया और कुछ स्वस्थताका श्रनुभव करने लगा कि एकाएक दिच्चा श्रिफिकासे तार श्रा पहुंचा—"चेंबरलेन यहां श्रा रहे हैं, तुम्हें शीघ श्राना चाहिए।" मुक्ते श्रपने बचन याद थे, श्रतः मैं श्रपना श्राफिस समेट-समाटकर रवाना हो गया।

द्त्तिण श्रिफ्रका पहुंचते ही मुभे जैसी वहांकी दु:खदायी राजनीतिक हालत मिली; पाठकोंको उसके विस्तारमें डालनेकी जरूरत नहीं। बोश्रर-युद्ध के समय की गई प्रवासी भारतियोंकी सेवाश्रोंको मुलाया जा चुका था। भारतीयोंकी हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती जारही थी श्रीर उनपर नई-नई मुसीबतें लादी जा रही थीं। वहां जाते ही मैंने समभ लिया कि श्रगर मुभे सचमुच ही वहां रहने वाले खदेशवासियोंकी सेवा करनी है तो मुभे श्रव द्त्रिण श्रिफ्रका-में काफी श्रमें तक रहना होगा। मैंने जोहांसवर्गमें दफ्तर खोलने-

का निश्चय किया। कुछ परिश्रम करनेपर नगरके श्रच्छे मुहल्लेमें मुफे कमरे रहनेको मिल गये।

इधर तो कामकी सेवामें अपनको लगा देनेका निश्चय किया और उधर गीताको नये सिरेसे पढ़ने लगा; जिससे अन्तर्द्ध बढ़ने लगी।

इस बार भी कुछ थियासिफस्ट मित्रोंके साथ ही मैंने गीताका अध्ययन किया; लेकिन पहलेसे कहीं ज्यादा गहराई छौर मनोयोग के साथ। मैंने गीताके श्लोक याद करनेका प्रयत्न भी किया और मुफे याद है कि मैंने कम-से-कम तेरह श्रध्याय कंठस्थ कर लिये थे।

इस गीता-पाठका श्रसर मेरे सहाध्यायियोंपर तो जो कुछ पड़ा हो वह वही बता सकते हैं, किन्तु मेरे लिए तो गीता श्राचारकी एक श्रम्क मार्ग-दर्शिका बन गई हैं। उसे मेरा धार्मिक कोष ही कहना चाहिए। श्रपरिवित श्रंभेजी शब्दोंके हिज्जे या श्रर्थ देखनेके लिए जिस तरह में श्रंभेजी कोष खोलता उसी तरह श्राचार-सम्बन्धी कठिनाइयों श्रोर उसकी श्रटपटी गुत्थियोंको गीताके द्वारा सुलक्षाता। उसके 'श्रपरिप्रह', 'समभाव' इत्यादि शब्दोंने तो मुक्ते जैसे पकड़ ही लिया। यही धुन रहती थी कि समभाव कैसे प्राप्त करूं। कैसे उसका पालन करूं। हमारा श्रपमान करनेवाला श्रधिकारी, रिश्वतखोर, चलते रास्ते विरोध करनेवाले, कल जिनका साथ या ऐसे साथी, उनमें श्रोर उन सज्जनोंमें जिन्होंने हमपर भारी उपकार किया है, क्या कोई भेद नहीं हैं? श्रप्रिप्रहका पालन किस तरह संभव हैं? क्या यह हमारी देह ही हमारे लिए कम परिप्रह

है ? स्त्री-पुरुष त्र्यादि यदि परिग्रह नहीं है तो फिर क्या है ? क्या पुस्तकोंसे भरी इन अलमारियोंमें आग लगा दं! पर यह तो घर जलाकर तीर्थ करना हुआ ! अन्दरसे तुरन्त उत्तर मिला—''हां घर-बारको खाक किये बिना तीर्थ नहीं किया जा सकता।" इसमें श्रंप्रेजी कानूनके अध्ययनने मेरी सहायता की। स्नेल-रचित कानून-के सिद्धांतोंकी चर्चा याद श्राई। 'ट्रस्टी' शब्दका श्रर्थ गीताके श्रव्ययनकी बदौलत श्रच्छी तरह समभमें श्राया । कानून-शास्त्रके प्रति मनमें त्रादर बढ़ा। उसके अन्दर भी मुफे धर्मका तत्त्व दिखाई पड़ा । 'ट्रस्टी' यों करोड़ोंकी सम्पत्ति रखते हैं फिर भी उस-की एक पाईपर उनका ऋधिकार नहीं होता । इसी तरह मुमुक्तको श्रपना श्राचरण रखना चाहिए--यह पाठ मैंने गीतासे सीखा। अपरिप्रही होनेके लिए, समभाव रखनेके लिए, हेतुका और हृदय-का परिवर्तन त्रावश्यक है, यह बात मुभे दीपककी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी । मैंने बम्बईमें एक बीमा-एजेंटके समभानेमें त्राकर श्रपना दस हजारका बीमा करा लिया था। जब ये विचार मेरे मनमें उठे तो तुरन्त रेवाशंकरभाईको बम्बई लिखा कि बीमेकी पालिसी रद कर दीजिए। कुछ रुपया वापस मिल जाय तो ठीक; नहीं तो खैर; बाल-बच्चों ऋौर गृहिस्मीकी रज्ञा वह ईश्वर करेगा, जिसने उनको ऋौर हमको पैदा किया है। यह मेरे उस पत्रका श्राशय था। पिताके समान श्रपने बडे भाईको लिखा—"श्राज तक मैं जो बचाता रहा त्रापके ऋपेरा करता रहा, ऋब मेरी त्राशा छोड़ दीजिए। श्रब जो कुछ बच रहेगा वह यहींके सार्वजनिक

कामोंमें लगेगा।"

इसी समय (१६०४) मैंने 'इंडियन श्रोपीनियन' नामके एक साप्ताहिक पत्रके सम्पादनका भार ऋपने ऊपर ले लिया। उसमें द्त्रिण ऋफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंके हितांसे सम्बन्ध रखनेवाली समस्यात्रोंकी चर्चा होती थी। थोडे ही दिनोंमें मैंने यह जान लिया कि बिना त्रार्थिक मदद्के पत्र चलना त्रसम्भव है। मैं त्रपनी बचत उसमें लगाता रहा। यहांतक कि ऐसा करते-करते मैं ऋपना सब-कुछ इसीमें खपाने लगा। जिस प्रकार त्र्याज 'यंग इंडिया' त्र्यौर 'नवजीवन' मेरे जीवनके प्रतिबिंब हैं, उसी प्रकार 'इंडियन श्रोपी-नियन' भी था। उसमें मैं प्रतिसप्ताह ऋपनी ऋात्माको उड़ेलता श्रीर उस चीजको समभनेका प्रयत्न करता जिसे मैं 'सत्याप्रह' के नामसे पहचानता था। जेलके दिनोंको छोड़कर दस वर्ष तक अर्थात १६१४ तकके 'इंडियन ऋोपीनियन' का शायद ही कोई ऋंक ऐसा हो गया हो जिसमें मैंने एक भी शब्द बिना विचारे, बिना तोले लिखा हो। यह अखबार मेरेईलिये संयमकी तालीमका काम देता था। मैं जानता हूँ कि उसके लेखोंकी बदौलत टीकाकारोंको भी श्रपनी कलमपर श्रंकश रखना पड़ता था। यदि यह श्रखबार न होता तो सत्याप्रह-संप्राम न चल सकता। पाठक इसे ऋपना पत्र समभते थे श्रीर इसमें उन्हें सत्याग्रह-संग्राम तथा द्विण श्रिफिका-स्थित हिंदुस्तानियोंकी दशाका चित्र दिखाई पड़ता था।

इसी पत्रके स्तंभोंमें मैंने आहार-शास्त्र पर एक लेख-माला लिखी थी, जो बादमें संकलित होकर पुस्तकाकार छपी थी और जिसके अंग्रेजी अनुवाद 'गाइड दू हेल्थ' ने पूरब और पच्छिमके बहुतेरे पाठकोंकी जिंदगी को बहुत ज्यादा बदल डाला है।

#### २४

## एक पुस्तकका चमत्कारी प्रभाव

कुछ खास-खास किताबोंका श्रासर मेरे जीवनपर बहुत गहरा पड़ा है; लेकिन जिस पुस्तकने मेरे जीवनमें सबसे ज्यादा क्रांति-कारी परिवर्तन कर दिया है वह रस्किनकी 'श्रानटू दिस लास्ट' पुस्तक है।

१६०४ में 'इंडियन श्रोपीनियन'का कारोबार व्यवस्थित करने के लिए मेरा डरबन जाना हुआ। मि० एलबर्ट वेस्ट मेरे एक श्रंप्रे ज मित्र थे। वह छापेखानेका काम करते थे। मेरे कहनेसे वह श्रपना काम छोड़कर 'इंडियन श्रोपीनियन'के हिसाब-किताब को ठीक-ठीक करनेके लिए डरबन गये श्रीर वहां जाकर मुके सूचित किया कि पत्रकी श्रार्थिक दशा बहुत चिंताजनक है।

वेस्टका ऐसा पत्र पाकर मैं नेटालके लिए खाना हुन्ना । मिस्टर पोलक, जो मेरे साथी हो चुके थे, स्टेशनपर मुक्ते पहुंचाने श्राये श्रौर रिस्कनकी उपरोक्त पुस्तक मेरे हाथमें रखकर बोले—"यह पुस्तक पढ़ने लायक है, श्रापको जरूर पसंद श्रायगी।"

पुंस्तकको मैंने जो एक बार पढ़ना शुरू किया तो खतम किये विना न छोड़ सका। उसने मेरे इट्य पर अधिकार कर लिया। जोहांसबर्गसे नेटाल २४ घरटेका रास्ता है। ट्रेन शामको हरवन पहुंचती थी। पहुंचनेके बाद रात-भर नींद नहीं आई। इस पुस्तक

के विवारोंके अनुसार जीवन बनातेकी धुन लग रही थी।

मेरे जीवनमें यदि किसी पुस्तकने तत्काल महत्त्वपूर्ण रचना-त्मक परिवर्तन कर डाला हो तो वह यही पुस्तक है। बादको मैंने इसका गुजरातीमें अनुवाद किया था और वह 'सर्वोदय' के नाम-से प्रकाशित हुआ है।

मेरा यह विश्वास है कि जो चीज मेरे श्रंतरतरमें बसी हुई थी उसका स्पष्ट प्रतिबिंब मैंने रिस्कनके इस प्रन्थमें देखा श्रौर इस कारण उसने मुभपर श्रपना साम्राज्य जमा लिया एवं श्रपने विचारोंके श्रनुसार मुभसे श्राचरण करवाया। हमारी श्रन्तस्थ सुप्त भावनाश्रोंको जाग्रत करनेकी सामर्थ्य जिसमें होती है वह किव है। सब किवयोंका प्रभाव सबपर एक-सा नहीं होता; क्योंकि सब लोगोंमें सभी श्रच्छी भावनाएं एक मात्रामें नहीं होतीं।

'सर्वोदय'के सिद्धांतको मैं इस प्रकार समभा—

१—सवके भलेमें अपना भला है।

२--वकील ख्रौर नाई दोनोंके कामकी कीमत एक-सी होनी चाहिए क्योंकि ख्राजीविकाका हक दोनोंका एक-सा है।

३—मजदूरका श्रोर किसानका, श्रर्थात् परिश्रमका जीवन ही सचा जीवन है।

पहली बात तो जानता था। दूसरीका मुक्ते आभास हुआ करता था; पर तीसरी तो मेरे विचार-चेत्रमें आई तक न थी। पहली बातमें पिछली दोनों बातें समाविष्ट हैं, यह बात 'सर्वोदय'

१ हिंदीमें 'मंडल'से प्रकाशित हुई है। दाम।)

से मुक्ते सूर्य-प्रकाश-की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी। सुबह होते ही मैं उसके अनुसार अपने जीवनको बनानेके लिए तैयार हो गया।

#### २५

## फिनिक्सकी स्थापना

मैंने सबसे पहले वेस्टसे इस सम्बन्धमें बातें कीं। 'सर्वोद्य' का जो प्रभाव मेरे मनपर पड़ा वह मैंने उन्हें कह सुनाया श्रीर सुमाया कि 'इंडियन त्र्योपीनियन'को एक खेतपर ले जायं तो कैसा? वहां सब एक साथ रहें, एक-सा भोजन खर्च लें, ऋपने लिए सव खेती कर लिया करें श्रीर वचतके समयमें 'इंडियन श्रोपीनियन' का काम करें। वेस्टको यह बात पसंद आई। भोजन-खर्चका हिसाब लगाया गया तो कम-से-कम तीन पौंड प्रति मनुष्य त्राया। तुरन्त ही मैंने ऋखबारमें विज्ञापन दिया कि डरबनके नजदीक किसी भी म्टेशनके पास जमीनकी त्र्यावश्यकता है । उत्तरमें फिनिक्सकी जमीनका संदेशा श्राया। वेस्ट श्रीर मैं जमीन देखने गये श्रीर सात दिनके अन्दर बीस एकड़ जमीन ले ली। उसमें एक छोटा-सा पानीका भरना भी था। कुछ आमके और संतरेके पेड़ थे। पास ही ५० एकड़का एक और टुकड़ा था। उसमें फलोंके पेड़ ज्यादा थे ऋौर एक भौंपड़ा भी था। कुछ समयके बाद उसे भी खरीद लिया। दोनोंके मिलकर एक हजार पौंड लगे। सेठ पारसी रुस्तमजी मेरे ऐसे तमाम साहसके कामोंमें साथी होते थे। उन्हें मेरी यह तजवीज पसंद ऋाई। इसलिए उन्होंने ऋपने एक

गोदामके टीन वगैरा, जो उनके पास पड़े थे, मुफ्तमें हमें दे दिये। कितने ही हिंदुस्तानी बढ़ई श्रीर राज, जो मेरे साथ लड़ाईमें थे, इसमें मदद देने लगे और कारखाना वनने लगा। एक महीनेमें मकान तैयार हो गया जो ७४ फीट लम्बा ऋौर ४० फीट चौड़ा था। वेस्ट वगैरा ऋपने शरीरको खतरेमें डालकर भी बढ़ई ऋादि के साथ रहने लगे। फिनिक्समें घास खब थी श्रौर श्राबादी विलक्कल नहीं थी । इससे सांप ऋादिका उपद्रव रहता था ऋौर खतरा भी था। धीरे-धीरे हमने वहांकी सफाई की त्र्रौर उसे रहने लायक बना लिया। हम कोई एक सप्ताह ही में बहुतेरा सामान गाड़ियों पर लादकर फिनिक्स चले गये । डरबन श्रौर फिनिक्समें तेरह मीलका फासला था। मेरे साथ जो-जो रिश्तेदार वगैरा वहां गये थे और व्यापार ऋादिमें लग गये थे उन्हें फिनिक्समें दाखिल करनेका प्रयत्न भैंने किया। कितने ही लोगोंको मेरी बात जंच गई। इन सबमें से त्राज तो (त्रब स्वर्गस्य) मगनलाल गांधीका ही नाम मैं चुनकर पाठकोंके सामने रखता हूँ; क्योंकि दूसरे लोग जो राजी हुए थे, वे थोडे बहुत समय फिनिक्समें रहकर फिर धन-संचयके फेरमें पड़ गए। मगनलाल गांधी तो श्रपना काम छोड़कर जो मेरे साथ आये सो अबतक रह रहे हैं, और अपने बुद्धि-बल, त्याग, शिक एवं ऋनन्य भक्ति-भावसे मेरे ऋांतरिक प्रयोगमें मेरा साथ देते हैं एवं मेरे मूल साथियोंमें त्राज उनका स्थान सबमें प्रधान है। फिर एक स्वयं-शिचित कारीगरके रूपमें तो उनका स्थान मेरी दृष्टिमें ऋद्वितीय है।

इस तरह सन् १६०४में फिनिक्सकी स्थापना हुई; और विघ्नों और कठिनाइयोंके रहते हुए भी फिनिक्स-संस्था एवं 'इंडियन श्रोपी-नियन' दोनों श्राज तक चल रहें हैं; परन्तु इस संस्थाके श्रारंभकाल-की मुसीबतें श्रोर उस समयकी श्राशा-निराशाएं जानने लायक हैं।

फिनिक्समें 'इंडियन श्रोपीनियन' का पहला श्रंक प्रकाशित करना त्रासान साबित न हुत्रा। यदि दो बातोंमें मैंने पहले हीसे सावधानी न रखी होती तो श्रंक एक सप्ताह वंद रहता या देरसे निकलता । इस संस्थामें एंजिनसे चलानेवाले यंत्रोंको मंगानेकी मेरी इच्छा कम ही रही थी। मेरी भावना यह थी कि जब हम खेती भी ख़ुद हाथोंसे ही करना चाहते हैं, छापेकी कल भी ऐसी ही क्यों न लाई जाय जो हाथसे चल सके; पर उस समय यह ऋनुभव हुन्ना कि यह बात सध न सकेगी। इसलिए त्रायल एंजिन मंगवाया गया था; परंतु मुभे यह खटका रहा कि कहीं वहांपर यह तैल-यंत्र बंद न हो जाय, सो मैंने वेस्टको सुमाया कि ऐसे समय-के लिए कोई श्रौर कामचलाऊ साधन भी हम श्रभीसे जुटा रखें तो अच्छा। इसलिए उन्होंने हाथसे चलानेका भी एक चक्कर मंगा रखा था, और ऐसी तजवीज कर रखी थी कि मौका पड़नेपर उससे छापेकी कल चलाई जासके । 'इंडियन त्रोपीनियन' का आकार दैनिक पत्रके बराबर लंबा-चौड़ा था। अगर बड़ी कल कहीं अड़ जाय तो ऐसी सुविधा वहां नहीं थी कि इतने बंड त्राकारका पत्र छापा जा सके। इससे पत्रक उस त्रांकके बंद रहनेका ही श्रांदेशा रहता । इस दिक्कतको दूर करनेके लिए श्रखबारका श्राकार छोटा

कर दिया कि कठिनाईके समयपर छोटी कलको भी पांवसे चलाकर श्रखबार, थोड़े ही पन्नेका क्यों न हो, प्रकाशित हो सके।

त्रारंभ-कालमें 'इंडियन त्रोपीनियन' की प्रकाशन-तिथिकी त्रात्तों रातको सबको थोड़ा-बहुत जागरण करना ही पड़ा था। पत्रोंको भांजनेमें छोटे-बड़े सब लोग लग जाते त्रौर रातको दस-बारह बजे यह काम खतम होता। परंतु पहली रात तो इस प्रकार बीती, जिसे कभी भूल ही नहीं सकते। पत्रों का चौखटा तो मशीन पर कस गया; पर एंजिन ऋड़ गया; उसने चलनेसे इन्कार कर दिया। एंजिनको जमाने और चलानेके लिए एक एंजिनियर बुलाया गया था। उसने और वेस्टने खूब सिर खपाया; पर एंजिन टस-से-मस न हुआ। सब अपना-सा मुंह लेकर बैठ गये। अंतमें वेस्ट निराश होकर मेरे पास आये। उनकी आंखें आंसुओंसे छलछला रही थीं। उन्होंने कहा—"अब आज तो एंजिनके चलनेकी आशा नहीं, और इस सप्ताहका अखबार हम समयपर न निकाल सकेंगे।"

"श्रगर यही बात है तब तो श्रपना कुछ बस नहीं; पर इस तरह श्रांसू बहानेकी कोई श्रावश्यकता नहीं। श्रोर कुछ कोशिश कर सकते हों तो कर देखें। हां, वह हाथसे चलानेका चक्का तो हमारे पास रखा है, वह किस दिन काम श्रायेगा ?" यह कहकर मैंने उन्हें श्राश्वासन दिया।

वेस्टने कहा—"पर उस चक्केको चलानेवाले आदमी हमारे पास कहां हैं ? हम लोग जितने हैं उनसे वह नहीं चल सकता; उसे चलानेके लिए बारी-बारीसे चार-चार आदिमिंथोंकी जरूरत है। श्रीर इधर हम लोग थक भी चुके हैं।"

बढ़ई लोगोंका काम श्रमी पूरा नहीं हुआ था, इससे वे लोग श्रमी छापेखानेमें ही सो रहे थे। उनकी तरफ इशारा करके मैंने कहा—"ये मिस्त्री लोग मौजूद हैं, इनकी मदद क्यों न लें? श्रौर श्राजकी रात-भर हम सब जागकर छापनेकी कोशिश करेंगे। बस, इतना ही कर्त व्य हमारा श्रौर बाकी रह जाता है।"

"मिस्त्रियोंको जगानेकी श्रौर उनसे मदद मांगनेकी मेरी हिम्मत नहीं होती । हमारे जो लोग थक गये हैं उन्हें भी कैसे कहूं ?"

"यह काम मेरे जिम्मे रहा", मैंने कहा।

"तब तो मुमकिन है कि सफलता मिल जाय।"

मैंने मिस्त्रियोंको जगाया और उनकी मदद मांगी; मुक्ते उनकी खुशामद नहीं करनी पड़ी। उन्होंने कहा—''वाह! ऐसे वकत हम यदि काम न आये तो हम आदमी क्या? आप आराम कीजिए, हम लोग चक्का चलायंगे। हमें इसमें कोई मेहनत नहीं है।" और इधर छापेखाने के लोग तैयार थे ही।

जब तो वेस्टके हर्षका पार न रहा। वह काम करते-करते भजन गाने लगे। चक्का चलानेमें मैंने भी मिस्त्रियोंका साथ दिया ऋौर दूसरे लोग भी बारी-बारीसे चलाने लगे। साथ ही पन्ने भी छपने लगे।

सुबहके सात बजे होंगे। मैंने देखा कि अभी बहुत काम बाकी पड़ा है। मैंने वेस्टसे कहा—"अब हम एंजिनियरको क्यों न जगा लें ? अब दिनकी रोशनीमें वह और सिर खपा देखें। अगर एंजिन चल जाय तो ऋपना काम समयपर पूरा हो सकता है।"

वेस्टने एंजिनियरको जगाया। वह उठ खड़ा हुआ और एंजिनके कमरेमें गया। शुरू कराते ही एंजिन चल निकला। प्रेस हर्ष-नादसे गूंज उठा। सब कहने लगे, "यह कैसे होगया? रातको इतनी मेहनत करनेपर भी नहीं चला और अब हाथ लगते ही इस तरह चल पड़ा, मानो इसमें कुछ विगड़ा ही न था।"

वेस्टने या एंजिनियर ने जवाब दिया—"इसका उत्तर देना कठिन है। ऐसा जान पड़ता है, मानो यंत्र भी हमारी तरह आराम चाहते हैं। कभी-कभी तो उनकी भी हालत ऐसी ही देखी जाती है।"

मैंने तो यह माना कि एंजिनका न चलना हमारी परीचा थी श्रोर ऐन मौकेपर चल जाना हमारी शुद्ध मेहनतका शुभ फल था।

इसका परिणाम यह हुआ कि 'इण्डियन स्रोपीनियन' नियत समयपर स्टेशन पहुंच गया, श्रोर हम सबकी चिंता मिटी।

हमारे इस आग्रहका फल यह हुआ कि 'इंडियन ओपीनियन' की नियमितताकी छाप लोगोंक दिलपर पड़ी और फिनिक्समें मेहनतका वातावरण फैला। इस संस्थाके जीवनमें ऐसा भी एक युग आगया था जब जान-यूक्तकर एंजिन बन्द रखा गया था। और दृद्तापूर्वक हाथके चक्केसे ही काम चलाया गया था। मैं कह सकता हूँ कि फिनिक्सके जीवनमें यह ऊंचे-से-ऊंचा नैतिक काल था।

यह काम श्रभी ठिकाने लगा ही न था, मकान भी श्रभी तैयार न हुए थे कि इतनेमें ही इस नये रचे कुटुम्बको छोड़कर मुक्ते जोहांस-बर्ग भागना पड़ा । जोहांसबर्ग श्राकर मैंने पोलकको इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकी सूचना दी। श्रपनी दी हुई पुस्तकका यह परिणाम देखकर उनके श्रानन्दकी सीमा न रही।

उन्होंने 'क्रिटिक' (पत्र) के मालिकको एक महीनेका नोटिस देकर अपना इस्तीफा पेश कर दिया । मियाद खतम होनेपर फिनिक्स आ पहुंचे और हमारे कुटुम्बी बनकर वहां बस गये ।

पर खुद मैं ही उन्हें वहां अधिक समय तक न रख सका। जोहांसबर्गके दफ्तरके कामका बोभा मुभ अकेलेके बसका न था। इसिलए मैंने पोलकसे दफ्तरमें रहने और वकालत करनेके लिए कहा। इसमें मैंने यह सोचा था कि उनके वकील हो जानेके बाद खंत को हम दोनों फिनिक्समें जा पहुंचेगे; परन्तु हमारी ये सब कल्पनाएं अन्तमें भूठी साबित हुईं। काम इतना बढ़ गया कि मैं फिनिक्स न जा सका और मुभे इसी बातसे संतोप करना पड़ा कि मैं अपने जीवनको और गृहस्थीको 'सर्वोदय' के आदर्शोंके अनुसार ढाल सका।

एक बैरिस्टरके घर में जितनी सादगी रखी जासकती थी, उतनी रखी गई; हर काम हाथसे करनेका शौक बढ़ा ऋौर उसमें वालकोंको भी शामिल करनेका उद्योग किया गया।

बाजारसे रोटी (डबल रोटी) खरीदनेके बदले घरमें हाथसे बिना खमीरकी रोटी बनाना शुरू किया। ऐसी रोटीमें मिलका आटा काम नहीं दे सकता था। फिर मिलमें आटेके बजाय हाथका आटा इस्तेमाल करनेमें सादगी, तन्दुरुस्ती और धन सबकी रज्ञा होती थी। इसलिए सात पौंड खर्च करके हाथसे आटा पीसनेकी एक

चक्की खरीदी । इसका पहिया भारी था, इसलिए चलानेमें एकको जरा दिक्कत होती थी और दो आदमी आसानीसे चला सकते थे। चक्की चलानेका काम खासकर पोलक, मैं ऋौर बच्चे करते थे । यह कसरत बालकोंके लिए बहुत ऋच्छी सावित हुई । घर साफ रखनेके लिए एक नौकर था; पाखाना उठा ले जानेके लिए म्युनिसि-पैलिटीका नौकर त्राता था; परंत पाखानेका कमरा साफ रखना, बैठक धोना वगेरा काम नौकरसे नहीं लिया जाता था श्रौर न इसकी त्र्याशा ही रखी जाती थी। यह काम हम लोग खुद करते थे; क्योंकि उससे भी वच्चोंको तालीम मिलती थी। इसका फल यह हुआ कि मेरे किसी भी लड़केको शुरूसे ही पाखाना साफ करने की मिभक न रही और त्रारोग्यके सामान्य नियम भी वे सहज ही सीख गये। जोहांसबर्गमें कोई बीमार तो शायद ही पड़ते; परंतु यदि कोई बीमार होता तो उसकी सेवा ऋदिमें बालक ऋवश्य शामिल होते ऋौर वे इस कामको बड़ी ख़ुशीसे करते। यह तो नहीं कह सकते कि उनके त्राचर श्रथीत् पुस्तकी शिचाकी मैंने परवाह न की; परंतु हां, मैंने उसका त्याग करनेमें कुछ संकोच नहीं किया। इस कमीके लिए मेरे लड़के मेरी शिकायत कर सकते हैं । ऋौर कई बार उन्होंने ऋपना ऋसंतोष प्रदर्शित भी किया है। मैं मानता हूं कि उसमें कुछ खंश तक मेरा दोष है। उन्हें पुस्तकी शिचा देनेकी इच्छा मुफे बहुत हुआ करती, कोशिश भी करता; परंतु इस काममें हमेशा कुछ-न-कुछ विघ्न आ खड़ा होता। उसके लिये घरपर दूसरी शिज्ञाका प्रबंध नहीं किया था । इसलिए मैं उन्हें ऋपने साथ दफ्तर ले ज़ाता । दफ्तर ढ़ाई मील

था। इसलिए सुवह-शाम मिलकर पांच मीलकी कसरत उनको श्रौर मुफे हो जाया करती। रास्ते चलते हुए उन्हें कुछ सिखानेकी कोशिश करता; पर वह भी तभी जब दूसरे कोई साथ चलनेवाले न होते। दुफ्तरमें मविक्कलों और मुंशियोंके सम्पर्कमें वे आते, मैं बता देता था तो कुछ पढ़ते, इधर-उधर घूमते, बाजारसे कोई सामान-सौदा लाना होता तो लाते । सबसे बडे लड़के हीरालालको छोड़कर सब बच्चे इसी तरह परवरिश पागये । हीरालाल देशमें रह गया था । यदि मैं ऋत्तर-ज्ञानके लिए एक घंटा भी नियमित रूपसे दे पाता तो मैं मानता कि उन्हें आदर्श शिच्चण मिला है; किंतु मैं यह नियम न रख सका, इसका दुःख उनको ऋौर मुफ्तको रह गया हैं। सबसे बड़े बेटेने तो ऋपने जीकी जलन मेरे तथा सर्वसाधा-रणके सामने प्रकट की है। दूसरोंने अपने हृद्यकी उदारतासे काम लेकर, इस दोषको छानिवार्य समभकर, सहन कर लिया है; पर कभीके लिए मुक्ते पछतावा नहीं होता ऋौर कुछ है भी तो इतना ही कि मैं एक त्रादर्श पिता साबित न हुन्ना; परंतु यह मेरा मत है कि उसके मृलमें अज्ञान हो; पर मैं इतना कह सकता हूं कि वह सद्भावनापूर्ण थी। उनके चरित्र खौर जीवनके निर्माण करनेके लिए जो कुछ उचित त्र्यौर त्र्यावश्यक था, उसमें मैंने कोई कसर नहीं रहने दी है श्रीर में मानता हूं कि प्रत्येक माता-पिताका यह अनिवार्य कर्तव्य है। मेरी इतनी कोशिशके बाद भी मेरे बालकोंके जीवनमें जो खामियां दिखाई दी हैं, मेरा यह दृढ़ मत है कि वे हम दम्पतिकी खामियोंकी प्रतिविंव हैं।

बालकोंको जिस तरह मां बापकी श्राकृति विरासतमें मिलती हैं उसी तरह उनके गुएए-दोप भी विरासतमें मिलते हैं। हां, श्रास-पासके वातावरएके कारए तरह-तरहकी घटा-बढ़ी जरूर हो जाती हैं; परंतु मूल पूंजी तो वही रहती हैं, जो उन्हें बाप-दादोंसे मिली होती हैं। यह भी मैंने देखा कि कितने ही बालक दोपोंकी इस विरासतसे श्रपनेको बचा लेते हैं; पर यह तो श्रात्माका मूल स्वभाव हैं। उसकी बलिहारी हैं।

जब कि मैं इस तरह अनुशासनमें रहता था और बच्चों को रख रहा था, एक ऐसी घटना हुई जिससे मुक्ते जोहांसबर्ग का अपना घर छोड़ना पड़ा और अपने बाल-बच्चोंको फिनिक्स रहनेके लिए भेज देना पड़ा। मि० पोलकने अपने लिए अलग एक छोटा घर ले लिया। यह घटना 'जुलू विद्रोह' थी।

#### २६

# जुलू विद्रोह

बोद्यर-युद्धकी तरह जुलू-बलवा भी एक ऐसा अवसर था जिसमें मैंने ब्रिटिश-साम्राज्यके प्रति वफादारीकी भावनासे प्रेरित होकर काम किया। मुक्ते जुलू लोगोंसे कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने एक भी हिन्दुस्तानीको नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं तो उसको विद्रोह भी नहीं कह सकता था; परन्तु मैं उस समय अंग्रेजी सल्तनतको संसारके लिए कल्याणकारी मानता था। मैं हृद्यसे उसका वफादार था। उसका नाश मैं नहीं चाहता था।

में अपनेको नेटाल-निवासी मानता था और नेटालके साथ मेरा निकट संबंध तो था ही। इसिलए मैंने वहांके गवर्नरको पत्र लिखा कि यदि जरूरत हो तो में घायलोंकी सेवा-शुश्रूपा करनेके लिए हिंदुस्तानियोंकी एक टुकड़ी लेकर जानेको तैयार हूँ। गवर्नरने तुरंत ही इसको स्वीकार कर लिया और डरबन पहुंचकर मैंने आदमी मांगे। हम चौबीस आदमी तैयार हुए। मुक्ते सारजेंट मेजरका अस्थायी पद दिया और मेरे पसंद किये दूसरे दो सज्जनोंको सारजेंटकी और एकको 'कारपोरल' की पदिवयां दीं।

इस दुकड़ीने छः सप्ताह तक सतत सेवा की। 'विद्रोह' के स्थल-पर जाकर मैंने देखा कि वहां विद्रोह-जैसा कुछ नहीं था। वह तो एक प्रकारका करबंदी ऋांदोलन-मात्र था। जो हो मेरा हृद्य तो इन जुल् ओं की तरफ था और अपनी छावनी में पहुँचनेपर जब हमें खासतौरसे जुल्-घायलों की शुश्रूषाका काम दिया गया तो मुक्ते बड़ी खुशी हुई। उस डाक्टर ऋधिकारी ने हमारी इस सेवाका स्वागत करते हुए कहा—''गोरे लोग इन घायलों की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं अकेला क्या करता ? इनके घाव सड़ रहे हैं। ऋाप आगये, यह अच्छा हुआ। इसे मैं इन निरपराध लोगोंपर ईश्वर की कृपा ही समक्तता हूं।" यह कहकर मुक्ते पट्टियां और जंतु-नाशक पानी दिया और उन घायलों के पास ले गये। घायल यह देखकर बड़े आनंदित हुए।

जिन रोगियोंकी शुश्रूषाका काम हमें सौंपा गया था, वे लड़ाईके घायल लोग न थे। उनमें एक हिस्सा तो उन कैदियोंका था जो शक में पकड़े गये थे। जनरलने उन्हें कोड़ेकी सजा दी थी। इससे उन्हें घाव हो गये थे और उनका इलाज न होनेके कारण पक गये थे। दूसरा हिस्सा उन लोगोंका था जो जुलू-मित्र कहलाते थे। ये मित्रता-दर्शक चिह्न पहने हुए थे। फिर भी इन्हें सिपाहियोंने भूलसे जख्मी कर दिया था। हमें एक जल्दी चलनेवाली सेनाके साथ काम दिया गया था, जो खतरेकी जगह दौड़ जाया करती थी। दो-तीन बार एक दिनमें चालीस मील तक चलनेका प्रसंग आगया था। वहां भी हमें तो बस यही सेवाका काम मिला। जो जुलू-मित्र भूलसे घायल हो गये थे उन्हें डोलियोंमें उठाकर पड़ावपर ले जाते थे और वहां उनकी शुश्रूषा करते थे।

'जुलू-विद्रोह' लड़ाई नहीं, बल्कि मनुष्योंका शिकार मालूम होता था। त्रकेले मेरा ही नहीं, बल्कि दूसरे श्रंत्रे जोंका भी यही खयाल था। सुबह होते ही हमें सैनिकोंकी गोला-बारीकी त्रात्राज सुनाई पड़ती, जो गांवोंमें जाकर गोलियां चलाते थे।

इन शब्दोंको सुनना और ऐसी स्थितिमें रहना मुक्ते बहुत बुरा मालूम हुआ; परंतु मैं इस कड़वे घूंटको पीकर रह गया और ईश्वर-कृपासे काम भी जो मुक्ते मिला वह भी जुलू लोगोंकी सेवाका ही। मेरा यह तो विश्वास हो गया था कि यदि हमने इस कामके लिए कदम न बढ़ाया होता तो दूसरे कोई इसके लिए तैयार न होते। इस बातको ध्यानमें लाकर मैंने अपनी आत्माको शांत किया।

### जीवन-भरका निश्चय

इस तरह यद्यपि मेरी श्रंतरात्माको शांति मिली तथापि दूसरी ऐसी बातें भी थीं जिनसे मनमें विचार जाम्रत होते थे। मीलों तक जब हम बिना बस्तीवाले प्रदेशोंमें लगातार किसी वायलको लेकर श्रथवा खाली हाथ मंजिल तय करते तब मेरा मन तरह-तरहके विचारोंमें डूब जाता।

यहां ब्रह्मचर्य-विषयक मेरे विचार परिपक्व हुए। अपने साथियों के साथ भी मैंने उसकी चर्चाकी। हां, यह बात अभी मुक्ते स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी कि ईश्वर-दर्शनके लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य हैं; परंतु यह बात मैं अच्छी तरह जान गया कि सेवाके लिए उसकी बहुत आवश्यकता है। मैं जानता था कि इस प्रकारकी सेवाएं मुक्ते दिन-दिन अधिकाधिक करनी पढ़ेंगी और यदि मैं भोग-विलासमें, प्रजोत्पत्तिमें और संतति-पालनमें लगा रहा तो मैं पृरी तरह सेवा न कर सकूंगा।

में दो घोड़ोंपर सवारी नहीं कर सकता। यदि पत्नी इस समय गर्भवती होती तो में निश्चित होकर आज इस सेवा-कार्यमें नहीं कूद सकता था। यदि ब्रह्मचर्यका पालन न किया जाय तो कुटुं ब-वृद्धि मनुष्यके उस प्रयत्नका विरोधक हो जाय; जो उसे समाजके अभ्युद्धिक लिए करना चाहिए; पर यदि विवाहित होकर भी ब्रह्मचर्यका

पालन हो सके तो कुटुंब-सेवा समाज-सेवाकी विरोधी नहीं हो सकती।

ये विचार श्रभी मैं श्रपने मनमें गढ़ ही रहा था श्रीर शरीरको कस ही रहा था कि इतनेमें कोई यह श्रफवाह लाया कि 'विद्रोह' शांत हो गया है श्रीर श्रव हमें छुट्टी मिल जायगी। दूसरे ही दिन हमें घर जानेका हुक्म हुश्रा श्रीर थोड़े ही दिन बाद हम सब श्रपनेश्रपने घर पहुंच गये। इसके थोड़े ही दिनों बाद गवर्नरने इस सेवाके निमित्त मेरे नाम धन्यवादका एक खास पत्र भेजा!

मैंने तो उसी समय व्रत ले लिया कि जीवन-पर्यंत ब्रह्मचर्यका पालन करूंगा। इस व्रतका महत्त्व और उसकी कठिनता मैं उस समय पूरी तरह न समभ सका था। कठिनाइयोंका अनुभव तो मैं आज तक भी करता रहता हूं। साथ ही उस व्रतका महत्त्व भी दिन-दिन अधिकाधिक समभता जाता हूं। ब्रह्मचर्य-हीन जीवन मुक्ते शुष्क और पशुवत् सालूम होता है।

मैंने संयम-भंग करने वाले विषयोंसे बचनेकी अटल प्रतिज्ञा ली। व्रत लेनेके विरुद्ध जितनी भी लुभावनी दलीलें हो सकती हैं उनमेंसे किसीके वशीभूत मैं न हुआ। अटल व्रत एक किलेकी तरह है जो भयंकर मोहों और प्रलोभनोंसे मनुष्यकी रत्ता कर सकता है, यह हमारी दुर्बलताओं और चंचलताओंका अचूक इलाज है। निष्कुलानंदने ठीक ही कहा है—

स्याग न टके रे वैराग विना साधकावस्थामें जब कि मनुष्यपर मोह श्रीर विकारोंका हमला होता है तब व्रत उसकी रचाके लिए ऋनिवार्य ही है ।

मैंने जब तक (१६०६ में) यह व्रत ले नहीं लिया तबतक व्रापनी पत्नीसे कभी इस बारेमें सलाह-मराविरा नहीं किया। मुफे खुशी हुई कि उसने इसपर कोई एतराज नहीं किया और उसको इसका बड़ा श्रेय हैं। १६०६ के पहले उस स्वतंत्रता और आनंदका अनुभव मैंने कभी नहीं किया, जो मुफे व्रत लेनेके बाद मिला। और इधर एक महीनेके अंदर-ही-अंदर 'सत्याग्रह' का सूत्रपात हुआ। मानो ब्रह्मचर्य व्रत ही मुफे अज्ञातरूपसे सत्याग्रह के लिए तैयार कर रहा था। सत्याग्रह की योजना पहले कभी दिमागमें आई ही नहीं थी। यह तो मेरी बिना इच्छाके ही अपने आप सामने आ गया; लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि मेरे पिछले सब निश्चय मुफे उसी ध्येयकी ओर ले चल रहे थे। मैंने जोहांसवर्गमें रहकर अपने घरके भारी खर्चको कम कर डाला था।

इसमें यद्यपि मुक्ते इस व्रतमें उत्तरोत्तर प्रसन्नता होती जाती थी; पर लोग इससे यह न समक्त लें कि मेरे लिए यह कोई आसान चीज थी। इस बुढ़ापेमें भी मैं जानता हूं कि यह कितनी किठन चीज है। दिन-प्रति-दिन मुक्ते यह महसूस होता जाता है कि इस व्रतका पालन करना तलवारकी धारपर चलना है। मुक्ते पल-पल पर जाग्रत और सावधान रहनेकी आवश्यकता दिखाई देती है।

'ब्रह्मचर्य' का अर्थ है मन, वजन और कर्मसे इंद्रियोंका संयम। 'ब्रह्मचारी' और भोगीके जीवनमें क्या अंतर है, यह समफ लेना ठीक होगा। दोनों अपनी आखोंसे देखते हैं; लेकिन ब्रह्मचारी देव- दर्शन करता है, और भोगी नाटक, सिनेमा देखनेमें लीन रहता है। दोनों कर्णेंद्रियका उपयोग करते हैं; लेकिन जहां ब्रह्मचारी ईश्वर-भजन सुनता है वहां भोगी-विलासी गीतोंकी सुननेमें मगन रहता है। दोनों जागरण करते हैं; मगर एक अपने हृदयस्थ ईश्वरकी आराधना करता है तो दूसरा नाच-गानमें सुध भूला रहता है। दोनों आहार करते हैं; मगर एक शरीरको ईश्वरका निवास समभकर उसकी रन्ना-भरके लिए कुछ खा लेता है और दूसरा स्वादके लिए पेटमें अनेक पदार्थ भरकर उसे और दुर्गंधित बनाता है।

ऐसे ब्रह्मचर्यका पालन करनेके लिए सतत प्रयत्नशील रहनेकी जरूरत हैं; लेकिन जो ईश्वर-साचात्कारके लिए ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहते हैं वे यदि अपने प्रयत्नके साथ ही ईश्वरपर श्रद्धा रखेंगे तो उन्हें निराश होनेका कारण नहीं है। गीता में भी कहा है—

> विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवर्जे रसोऽप्यस्य परं दृष्ट् वा निवर्तते ॥

> > ( अ० २ रतो० ४६ )

इसिलए आत्मार्थीका अंतिम साधन तो रामनाम और रामकृपा ही है। इस बातका अनुभव मैंने हिंदुस्तान आनेपर ही किया।

₹=

## घरमें सत्थाग्रह

१६०८में मुक्ते पहली बार जेलका अनुभव हुआ। उस समय मुक्ते यह बात मालूम हुई कि जेलमें जो कितने ही नियम कैदियोंसे पालन कराये जाते हैं, वे संयमीको अथवा ब्रह्मचारीको स्वेच्छापूर्वक पालन करने चाहिएं। जैसे कि कैदियोंको सूर्यासके पहले पांच बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। उन्हें—फिर वे हब्शी हों या हिंदु-स्तानी—चाय या काफी न दी जाय, नमक खाना हो तो अलहदा लें, स्वादके लिए कोई चीज न खिलाई जाय। जब मैंने जेलके डाक्टरसे कैदियोंके लिए 'करी पाउडर' मांगा और नमक रसोई पकाते वक्त ही डालनेके लिए कहा, तो उन्होंने जवाब दिया—"आप लोग यहां स्वादिष्ट चीजें खानेके लिए नहीं आये हैं। आरोग्यके लिए नमक चाहे उपरसे लिया जाय, चाहे पकाते वक्त डाल दिया जाय, एक ही बात है।"

खेर, वहां तो बड़ी मुश्किलसे हम लोग भोजनमें आवश्यक परिवर्तन करा पाये थे; परंतु संयमकी दृष्टिसे जब उनपर विचार करते हैं तो मालूम होता है कि ये प्रतिबंध अच्छे ही थे। बलात् नियमोंका पालन करनेसे उसका फल नहीं मिलता; परंतु स्वेच्छासे ऐसे प्रतिबंधोंका पालन किया जाय तो वह बहुत उपयोगी हो सकता है। अतएव जेलसे निकलनेके बाद मैंने तुरंत इन बातोंका पालन शुरू कर दिया। जहांतक हो सके चाय पीना बंद कर दिया और संध्यासे पहले भोजन करनेकी आदत डाली जो आज तो खाभाविक हो बैठी है।

परंतु ऐसी भी घटना घटी, जिसकी बदौलत मैंने नमक भी छोड़ दिया था। यह सिलसिला लगभग १० बरस तक नियमित रूपसे जारी रहा। अन्नाहार-संबंधी कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि मनुष्यके लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है। जो नमक नहीं खाता है, आरोग्यकी दृष्टिसे उसे लाभ ही होता है और मेरी तो यह भी कल्पना दौड़ गई कि ब्रह्मचारीको भी उससे लाभ होगा। जिसका शरीर निर्वल हो, उसे दाल न खानी चाहिए, यह मैंने पढ़ा था और अनुभव भी किया था; परंतु मैं उसी समय यह छोड़ न सका; क्योंकि दोनों चीजें मुक्ते प्रिय थीं।

कस्तूरवाईको रक्त-स्नावकी बीमारी थी। जिसके लिए उसका श्रापरेशन हुआ था। उसके बाद यद्यपि उसका रक्त-स्नाव कुछ समयके लिए बंद हो गया था, तथापि बादको वह फिर जारी होगया। अबकी वह किसी तरह दूर न हुआ। पानीके इलाज बेकार साबित हुए। मेरे इन उपचारोंपर पत्नीकी बहुत श्रद्धा न थी; पर साथ ही तिरस्कार भी न था। दूसरा इलाज करनेका भी मुक्ते आग्रह न था; इसलिए जब मेरे दूसरे उपचारोंमें सफलता न मिली, तब मैंने उसको समक्ताया कि दाल और नमक छोड़ दो। मैंने उसे समक्ताने की हद कर दी, अपनी बातके समर्थनमें कुछ साहित्य भी पढ़ सुनाया; पर वह नहीं मानती थी। श्रंतमें उसने मुं मलाकर कहा— "दाल और नमक छोड़नेके लिए तो आपसे भी कोई कहे तो आप भी न छोड़ेंगे।"

इस जवाबको सुनकर, जहां मुक्ते दुःख हुआ वहां हर्ष भी हुआ; क्योंकि इससे मुक्ते अपने प्रेमका परिचय देनेका अवसर मिला। उस हर्षमें मैंने तुरंत कहा—"तुम्हारा खयाल गलत है, मैं यदि बीमार होऊं और मुक्ते यदि वैद्य इन चीजोंको छोड़नेके लिए कहें तो जरूर छोड़ दूं। पर ऐसा क्यों? लो, तुम्हारे लिए आजसे ही दाल और नमक एक सालतक छोड़े देता हूं । तुम छोड़ो या न छोड़ो, मैंने तो छोड़ दिया।''

यह सुनकर पत्नीको बहुत दु:ख हुआ। वह कह उठी—"माफ करो, आपका स्वभाव जानते हुए भी यह बात मेरे मुंहसे निकल गई। अब मैं तो दाल और नमक न खाऊंगी; पर आप अपना वचन बापस ले लीजिए। यह तो मुक्ते भारी सजा दे दी।"

मैंने कहा—"तुम दाल श्रीर नमक छोड़ दो तो बहुत ही श्रच्छा होगा। मुफे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ ही होगा। परंतु मैं जो प्रतिज्ञा कर चुका हूं वह नहीं दूट सकती। मुफे भी उससे लाभ ही होगा। हर किसी निमित्तसे मनुष्य यदि संयमका पालन करता है तो इससे उसे लाभ ही होता है। इसलिए तुम इस बात पर जोर न दो; क्योंकि इससे मुफे भी श्रपनी श्राजमाइश कर लेनेका मौका मिलेगा श्रीर तुमने जो इनको छोड़नेका निश्चय किया है, उसपर हढ़ रहनेमें तुम्हें भी मदद मिलेगी।" इतना कहनेके बाद तो मुफे मनानेकी श्रावश्यकता रह नहीं गई थी। "श्राप तो बड़े हठी हैं, किसीका कहा मानना श्रापने सीखा ही नहीं।"—यह कहकर वह श्रांसू बहाती हुई चुप हो रही।

इसको मैं पाठकोंके सामने सत्याग्रहके तौरपर पेश करना चाहता हूं ऋौर कहना चाहता हूं कि मैं इसे ऋपने जीवनकी मीठी स्मृतियोंमें गिनता हूं।

इसके बाद तो कस्तूरबाईका स्वास्थ्य खूब संभलने लगा । श्रब यह नमक श्रीर दालके त्यागका फल है, या उस त्यागसे हुए भोजन- के छोटे-बड़े परिवर्तनोंका फल है, या उसके बाद दूसरे नियमोंका पालन करानेकी मेरी जागरूकताका फल था, या इस घटनाके कारण जो मानसिक उल्लास हुआ उसका फल था, यह मैं नहीं कह सकता; परंतु यह बात जरूर हुई कि कस्तूरबाईका सूखा शरीर फिर पनपने लगा। रक्त-स्नाव बंद होगया और 'वैद्यराज'के रूपमें मेरी साख कुछ बढ़ गई।

२६

# संयमकी खोर

उपर कह चुका हूं कि भोजनमें कितने ही परिवर्तन कस्तूरबाई-की बीमारीकी बदौलत हुए; पर श्रव तो दिन-दिन उसमें ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे परिवर्तन करता गया।

पहला परिवर्तन हुआ दूधका त्याग । दूधसे विकार पैदा होते हैं, यह बात पहले-पहल रायचंदभाईसे मालूम हुई थी । अन्नाहार-संबंधी अंग्रे जी पुस्तकें पढ़नेसे इस विचारमें वृद्धि हुई; परंतु जब तक ब्रह्मचर्यका व्रत नहीं लिया था तबतक दूध छोड़नेका इरादा खासतौर पर नहीं कर सका था । यह बात तो मैं कभीसे समभ गया था कि शरीरकी रच्चाके लिए दूधकी आवश्यकता नहीं; पर उसका सहसा छूट जाना कठिन था। इधरमें यह बात अधिकाधिक समभता ही जारहा था कि संयमके लिए दूध छोड़ देना चाहिए कि कलकत्तेसे कुछ ऐसा साहित्य मेरे पास आया जिसमें ग्वालों द्वारा गाय-भैंसोंपर होनेवाले अत्याचारोंका वर्णन था।

इस साहित्यका मुभागर बड़ा बुरा ऋसर हुऋा ऋौर उसके संबंध

में मैंने मि० केलनवेकसे भी चर्चा की।

हालांकि मि० केलनबेकका परिचय मैं 'द० ऋ० के सस्याग्रहका इतिहास' में कर चुका हूं, परन्तु यहां उनके संबंधमें दो शब्द अधिक कहनेकी आवश्यकता है। उनकी मेरी मुलाकात अनायास होगई थी। मि० खानके वह मित्र थे। मि० खानने देखा कि उनके ऋन्दर गहरा वैराग्य भाव था । इसलिए मेरा खयाल है कि उन्होंने उनसे मेरी भेंट कराई । जिन दिनों उनसे मेरा परिचय हुऋा उन दिनोंके उनके शौक त्र्यौर शाह-खर्चीको देखकर मैं चौंक उठा था; परंतु पहली ही मुलाकातमें मुक्तसे उन्होंने धर्मके विषयमें प्रश्न किया। उसमें भगवान् बुद्धकी बात सहज ही निकल पड़ी। तबसे हमारा संपर्क बढता गया श्रौर वह इस हद तक कि उनके मनमें यह निश्चय हो-गया कि जो कार्य मैं करूं वह उन्हें भी श्रवश्य करना चाहिए। वह अकेले थे। अकेलेके लिए मकान-खर्चके अलावा लगभग १२००) रुपये मासिक खर्च करते थे । ठेठ यहांसे श्रंतको इतनी सादगीपर आगये कि उनका मासिक खर्च १२०) रुपये हो गया। मेरे घर-बार बिखेर देने ऋौर जेलसे ऋानेके बाद तो हम दोनों एक साथ रहने लगे थे। उस समय हम दोनों अपना जीवन अपेन्नाकृत बहुत कड़ाईसे बिता रहे थे।

दूधके संबंधमें जब मेरी उनसे बातचीत हुई तब हम साथ ही रहते थे। एक बार मि० केलनबेकने कहा—"जब हम दूधमें इतने दोष बताते हैं तो फिर उसे छोड़ क्यों न दें? वह अनिवार्य तो है ही नहीं।" उनकी इस रायको सुनकर मुक्ते बड़ा आनंद और आश्चर्य हुआ। मैंने तुरंत उनकी बातका स्वागत किया और हम दोनोंने टॉल्स्टॉय फार्म में उसी चएा दूध छोड़ दिया। यह बात १६१२ की है।

पर हमें इतनेसे शांति न हुई। दूध छोड़ देनेके थोड़े ही समय बाद केवल फल पर रहनेका प्रयोग करनेका निश्चय किया। फलाहार-में भी धारणा यह रखी गई कि सस्ते-से-सस्ते फलसे काम चलाया जाय। हम दोनोंकी आकांचा यह थी कि गरीब लोगोंके अनुसार जीवन व्यतीत किया जाय। फलाहारमें बहुतांशमें चूल्हा सुलगाने-की जरूरत नहीं होती, इसलिए कची मूंगफली, केले, खजूर, नींबू और जैतूनका तैल, यह हमारा खाना हो गया था।

जो लोग ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी इच्छा रखते हैं उनके लिए यहां एक चेतावनी देनेकी आवश्यकता है। यद्यपि मैंने ब्रह्मचर्यके साथ भोजन और उपवासका निकट संबंध बताया है, फिर भी यह निश्चित है कि उसका मुख्य आधार है हमारा मन। मिलन मन उपवाससे शुद्ध नहीं होता। भोजनका उसपर असर नहीं होता। मनकी मिलनता विचारसे, ईश्वर-ध्यानसे और अंतको ईश्वर-प्रसादसे मिटती है; परंतु मनका शरीरके साथ निकट संबंध है और विकार-युक्त मन अपने अनुकूल भोजनकी तलाशमें रहता है और फिर उस भोजन और भोगोंका असर मनपर होता है। इस अंश तक भोजन पर अंकुश रखनेकी और निराहारकी आवश्यकता अवश्य उत्पन्न होती है।

मैंने संयमके हेतुसे उपवासके प्रयोग त्रारंभ किये। वे श्रावण महीनेके दिन थे त्रीर उस साल रमजान त्रीर श्रावण मास एक- साथ आये थे। गांधी-कुटुंबमें वैष्णव व्रतोंके साथ शैव व्रतोंका पालन किया जाता था। हमारे परिवारके लोग जिस प्रकार वैष्णव देवालयोंमें जाते उसी प्रकार शिवालयोंमें भी जाते। श्रावण-मासमें प्रदोष-व्रत तो हर साल कुटुंबमें कोई-न-कोई रखता ही था। इस-लिए मैंने इस बार श्रावण-मासके व्रत रखनेका इरादा किया।

इस महत्त्वपूर्ण प्रयोगका त्रारंभ टॉल्स्टॉय-त्राश्रममें हुत्रा। वहां सत्याप्रही कैदियोंके कुटु बोंको एकत्र कर मैं त्रौर केलनवेक रहते थे। उनमें वालक श्रौर नवयुवक भी थे। उनके लिए एक पाठशाला खोली थी। इन नवयुवकोंमें चार-पांच मुसलमान भी थे। उन्हें मैं इस्लामके नियम पालनमें भदद करता श्रीर उत्तेजन देता। नमाज वगैरहकी सहलियत कर देता। त्राश्रममें पारसी त्रौर ईसाई भी थे। नियम यह था कि सबको अपने-अपने धर्मी के अनुसार श्राचरण करनेके लिए प्रोत्साहन दिया जाय । इसलिए मुसलमान नवयुवकोंको मैंने रोजा रखनेमें उत्तेजन दिया, श्रीर मुभे तो प्रदोष रखने ही थे; परंतु हिंदुःच्रों, पारिसयों च्रीर ईसाइयोंको भी मैंने मुसलमान नवयुवकोंका साथ देनेकी सलाह दी। मैंने उन्हें समभाया कि संयम-पालनमें सबका साथ देना अच्छा है। बहुतेरे आश्रम-वासियोंने बात पसंद की। हिंदू श्रीर पारसी लोग मुसलमान साथियोंका पूरा-पूरा ऋनुकरण नहीं करते थे। करनेकी ऋावश्यकता भी नहीं थी। मुसलमान इधर सूरज डूबनेकी राह देखते तबतक दूसरे लोग उनसे पहले भोजन कर लेते कि जिससे वे मुसलमानोंको परोस सकें ऋौर उनके लिए खास चीजें तैयार कर सकें। इसके

श्रालावा मुसलमान सरगही करते—श्रार्थात् व्रतके दिनोंमें सवेरे सूर्योदयके पहले भोजन करते थे; पर दूसरे लोग उसमें शरीक नहीं होते थे। इधर मुसलमान तो दिनमें भी पानी नहीं पीते थे; पर दूसरे लोग जब चाहते, पी लिया करते।

इन प्रयोगोंसे मेरा यह अनुभव हुआ है कि जिसका मन संयम-की ओर फुक रहा है उसके लिए भोजन्की मर्यादा और निराहार बहुत सहायक होते हैं।

30

# वकील-जीवनकी कुछ स्मृतियां

दिल्ला अफ्रिकामें वकालत करते हुए मुक्ते जो-कुछ अनुभव हुए हैं; उनकी कुछ स्मृतियां यहां लिख देना चाहता हूं। जब मैं पढ़ता था तब सुना था कि वकीलका काम बिना भूठ बोले नहीं चल सकता; परंतु इसका मुक्तपर कोई असर न हुआ था; क्योंकि मैं भूठ बोलकर न तो धन ही कमाना चाहता था, न पद-प्रतिष्ठा ही पाना चाहता था।

जहां तक मुक्ते याद हैं; वकालत करते हुए मैंने कभी श्रयस्यका प्रयोग नहीं किया श्रोर वकालतका एक बड़ा हिस्सा केवल लोक-सेवाके लिए ही श्रिपित कर दिया था एवं उसके लिए मैं जेव-खर्चसे श्रिपिक कुछ नहीं लेता था श्रोर कभी-कभी तो वह भी छोड़ देता था। सविक्तलको भी पहले ही कह देता कि यदि मामला भूठा हो तो मेरे पास न श्राना। गवाहोंको बनानेका काम करनेकी श्राशा मुक्तेसे न रखना। श्रागे जाकर तो मेरी ऐसी साख बढ़ गई थी कि

कोई भूठा मामला मेरे पास त्राता ही नहीं था। ऐसे मविकल भी मेरे थे जो त्रपने सच्चे मामले ही मेरे पास लाते छौर जिनमें जरा भी गंदगी होती तो वे दूसरे वकीलके पास ले जाते।

जोहांसवर्गकी एक घटना मुसे याद श्राती है। मैं एक मुकदमेकी पैरवी कर रहा था। मुकदमेके दौरानमें मुसे माल्म हुश्रा कि मेरे मविक्कलने मुसे धोखा दिया है। कठघरेमें वह बिलकुल घवरा गया था। मैंने बिना बहस किये ही मिजस्ट्रेटसे कहा कि मुकदमा खारिज कर दीजिए। विरोधी वकीलको इसपर ताज्जुब हुश्रा। लेकिन मिजस्ट्रेट इससे खुश हुश्रा। इस घटनाके कारण मेरी वकालतपर कोई बुरा श्रसर नहीं हुश्रा, बिलक मुसे कहना चाहिए कि उल्टा मेरा काम श्रासान होगया। मैंने यह भी श्रनुभव किया कि मेरे सत्य-पालनका प्रभाव मेरे साथी वकीलों पर भी श्रच्छा ही पड़ा श्रीर मेरी ख्याति भी बढ़ी। वहांके रंग-द्वेपके वातावरणमें भी मैं कुछ मामलों उनका प्रीत-पात्र भी बन जाता था।

पारसी रुस्तमजीका नाम दिल्लेण श्रिफिकाके हिंदुस्तानियोंमें घर-घर फैला हुआ था। सार्वजनिक कार्योंमें अरसेसे वह भेरे साथी थे। इनपर एक बार बड़ी आपित्त आगई थी। हालांकि वह अपनी ज्यापार-संबंधी बहुत-सी बातें भी मुफ्से किया करते थे फिर भी एक बात मुफ्से छिपा रखी थी। बंबई, कलकत्तेसे जो माल मंगाते उनकी चुंगीमें चोरी कर लिया करते। तमाम श्रिधका-रियोंसे उनका मेल-जोल श्रच्छा था। इसलिए किसीको उनपर शक नहीं होता था। मगर एक बार उनकी यह चोरी पकड़ी गई। तब वह मेरे पास दौड़े आये, उनकी आंखोंसे आंसू निकल रहे थे। मुक्तसे कहा—'भाई मैंने आपको धोखा दिया है। मेरा पाप आज प्रकट होगया है। मैं चुंगीकी चोरी करता हूं। यह बात मैंने आपसे छिपाई थी, अब इसके लिए पछताता हूं।"

मैंने उन्हें धीरज और दिलासा देकर कहा—"मेरा तरीका तो आप जानते ही हैं। छुड़ाना न छुड़ाना ईश्वरके हाथ है। मैं तो आपको उसी हालतमें छुड़ा सकता हूं, जब आप अपना गुनाह कबूल कर लें।"

परन्तु मैंने त्र्यापके सामने कबूल कर लिया, इतना ही क्या काफी नहीं है ?'' रुस्तमजी सेठने कहा।

"त्रापने कसूर तो सरकारका किया है, तो मेरे सामने कबूल करने से क्या होगा ?" मैंने धीरेसे उत्तर दिया।

हमने उनके वकीलसे भी सलाह ली। उन्होंने मेरी तजवीज पसन्द नहीं की; लेकिन पारसी रुस्तमजीने मेरी सलाहपर चलना ही बेहतर समभा। मैंने कहा—"मैं चुंगीके अफसर और अटनी जनरल दोनोंसे मिल्ंगा; क्योंकि उन्हींपर इस मुक़दमेके चलानेकी जिम्मेदारी है। मैं उन्हें सुभाऊंगा कि पारसी रुस्तमजीपर जुरमाना कर दिया जाय। अगर वे राजी न हुए तो आपको जेल जाना होगा।" मैंने उन्हें समभाया कि जेल जानेमें रार्मकी बात नहीं है, रार्मकी बात तो चोरी करनेमें है। मैं यह नहीं कह सकता कि रुस्तमजी सेठ इन सब बातोंको ठीक-ठीक समैंभ गये हों। पर वह बहादुर ऋादमी थे।

उन्होंने कहा—"मैं तो श्रापसे कह चुका हूं कि मेरी गरदन श्रापके हाथमें है। जैसा श्राप मुनासिब समर्भे करें।"

मैंने इस मामलेमें सारी कला श्रीर सौजन्य खर्च कर डाला। मैं दोनों श्रफसरोंसे मिला, चोरीकी सारी बातें मैंने निःशंक होकर उनसे कह दीं।

मुक्ते कहना चाहिए कि मेरी सत्य-प्रियताको उन्होंने देख लिया श्रीर उनके सामने मैं यह सिद्ध कर सका कि मैं कोई बात उनसे छिपाता नहीं था।

रुस्तमजी पर मुक़द्मा नहीं चलाया गया। हुक्म हुआ कि जितनी चोरी पारसी रुस्तमजीन कवृल की है उसके दूने रुपये ले लिये जायं और मुक़द्मा न चलाया जाय।

रुस्तमजीने अपनी इन चुंगी चोरीका किस्सा लिखकर शीशेमें जड़ाकर अपने दफ्तरमें टांग दिया और अपने वारिसों तथा व्या-पारियों को ऐसा करने के लिए खबरदार कर दिया।

३१

#### सत्याग्रह का जन्म

जुलू-विद्रोहमें सौंपे गये अपने कामको खत्म करके जब मैं श्रपने फिनिक्सके सहयोगियोंसे अपनी योजनाओं और जीवनके आदर्शोंकी चर्चा कर रहा था, मुफे खबर मिली कि २२ अगस्त १६०६के ट्रांसवाल सरकारके 'असाधारण गजट' में एक आर्डिनैंस-का मसविदा छपा है, जिसका उद्देश्य एक प्रकारसे दिन्तण अफिका- भवासी भारतीयोंकी वरवादी करना था। उसके मुताबिक आठ साल या उससे ज्यादा उम्रके हर एक हिन्दुस्तानीको चाहे वह मर्द हो या श्रीरत—ट्रांसवालमें रहनेके लिए एशियाटिक-रजिस्टरमें अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता और रजिस्ट्रीका परवाना अपने लिए प्राप्त करना पड़ता। ये परवाने लेते वक्त अपने पुराने परवाने अधिकारियोंको सौप देने पड़ते। नाम लिखनेकी अर्जीमें अपना नाम, स्थान, जाति उम्र वगैरा लिखे जाते। नाम लिखनेवाले अधिकारी अर्जीदारका हुलिया नोट करते और उंगलियों तथा अंगूठेके निशान ले लेते। जो स्थी-पुरुप नियत समयमें रजिस्ट्री न करवा लेते उनका ट्रांसवालमें रहनेका हक छिन जाता। अर्जी न देना भी कानूनी अपराध माना जाता, और उसके लिए अपराधी जेलमें भेज दिया जा सकता या जुर्माना भी कर दिया जा सकता था; और अगर अदालत चाहे तो देश-निकालेकी भी सजा देसकती थी।

दूसरे दिन वृद्ध गण्य-मान्य भारतीयोंको इकट्ठा करके मैंने उन्हें यह त्रज्ञरशः समभाया । उसका त्रसर वनपर भी वही हुत्रा जो मुभपर हुत्रा था । सभी स्थितिको गंभीरता समभ गये थे त्रौर यह निश्चय हुत्रा कि एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाय ।

मीटिंग ११ सितम्बर, १६०६ को बुलाई गई। उसमें जो सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ वह चौथा प्रस्ताव है, जो कि बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। मैंने यह प्रस्ताव सभाको अच्छी तरह समभा दिया। उसका आशय यह था कि इस विलका विरोध करनेके लिए तमाम उपायोंका अवलम्बन किया जाय; पर यदि इतनेपर भी वह पास हो ही जाय तो भारतीयोंको उसके आगे अपना सिर न भुकाना चाहिए और इस अवज्ञाके फलस्वरूप जो कुछ दुःख सहना पड़े वह सब सह लेना चाहिए। आंदोलनका उस समय निष्क्रिय प्रतिरोध ( Passive Resistance ) कहते थे। बाद में इसे 'सत्याप्रह' कहने लगे।

हमारे आंदोलन के बावजूद वह बिल पास हो ही गया और हालांकि हमने पिकेटिंग भी किया श्रौर लोकमत भी उसके विरुद्ध था; फिर भी कुछ हिंदुस्तानियोंने श्रपने नामकी रजिस्ट्री करवा ही ली। लेकिन जब एशियाटिक विभागने देखा कि उनके तमाम त्र्याकाश-पाताल एक करनेपर भी उन्हें ५०० से ऋधिक लोग रजिस्ट्री करानेवाले न मिले तव उन्होंने पकड़ा-धकड़ी शुरू की। जिमस्टनमें बहुतसे भारतीय रहते थे। उनमें रामसुन्दर नामक एक व्यक्ति भी था। वह बड़ा वाचाल श्रौर बहादुर दिखता था। उसके गिरफ्तार होते ही, जहां केवल जिमस्टनके ही भले लोग उसे जानते थे वहां ऋब सारे दिचाण ऋफिकाके लोग जानने लगगये। श्रदालतमें भी रामसुन्दरका वैसा ही श्रादर-सत्कार किया गया जैसा कि कौमके प्रतिनिधि श्रीर एक श्रसाधारण श्रपराधीका होना चाहिए था। श्रदालत उत्सुक भारतीयोंसे खचाखच भर गई थी। रामसुन्दरको एक मास सादी कैदकी सजा हुई श्रीर वह जोहांस-बर्गकी जेलके युरोपियन वार्डमें ऋलग कमरेमें रखा गया। उसका गिरक्तारीका दिन बड़ी धूम-धामसे मनाया गया।

पर रामसुन्दर श्रयोग्य साबित हुआ। कौम श्रीर जेल-श्रधि-

कारियोंसे खासी-श्रन्छी सेवा लेनेके बाद भी उसे जेल हु:खदायी मालूम हुई श्रीर उसने ट्रांसवाल श्रीर श्रांदोलन दोनोंको श्रान्तम नमस्कार करके श्रपनी राह ली।

रामसुन्दरका यह किस्सा मैंने उसके दोष दर्शनके लिए नहीं लिखा है; बल्कि उससे शिचा ब्रह्ण करनेके लिए लिखा है। प्रत्येक पवित्र श्रांदोलन या युद्धके संचालकोंको चाहिए कि वे उसमें शुद्ध मनुष्योंको ही शरीक करें।

32

# जेलमें

मगर रामसुन्दरकी गिरफ्तारीसे सरकारको जरा भी लाभ न हुआ; बल्कि उलटा कौमका उत्साह दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ने लगा। एशियाटिक विभागके अधिकारी 'इंडियन ओपीनियन'के लेख ध्यानपूर्वक पढ़ा करते थे। युद्ध-सम्बन्धी कोई भी बात छिपाकर नहीं रखी जाती थी। कौम और आंदोलनकी सारी गतिविधि सब इस अखबारसे जानी जा सकती थी। इसपरसे उन्होंने यह तय किया कि जबतक वे कुछ खास-खास अगुआओंको गिरफ्तार, नहीं कर लेते तबतक लड़ाईकी कमर नहीं तोड़ी जा सकती। इसिंकर लेते तबतक लड़ाईकी कमर नहीं तोड़ी जा सकती। इसिंकर होनेका समन मिला। वे सब २८ दिसम्बर, शनिवारको अदालतमें हाजिर हुए। इस बातका जवाब देना था कि एशियाटिक कानुनके मुताबिक रजिस्ट्री न करनेके कारण क्यों न उनपर मुकदमा चलाया जाय? मिजस्ट्रेटने हरएकका मुकदमा अलग-अलग किया और

तमाम मुल्जिमोंको हुक्म दिया कि कुछ तो ४८ घरटेके अन्दर और कुछ ७ या १४ दिनके भीतर ट्रांसवाल छोड़कर चले जायं। मियाद १० जनवरी १६०८ को खत्म होती थी और उसी दिन हमें अदालतमें सजा सुननेके लिए बुलाया गया। हमें किसीको सफाई देनी ही नहीं थी। सब अपना गुनाह कब्ल करनेवाले थे कि हमने मियादके अन्दर ट्रांसवाल न छोड़ कर आज्ञा-भंग की है।

श्रदालत में जो बयान मैंने दिया उसमें मैंने मजिस्ट्रेटसे श्रपने लिए श्रिधक-से-श्रिधक सजा मांगी। फिर भी मजिस्ट्रेटने मुक्ते सिर्फ दो ही महीनेकी सादी सजा दी। जिस श्रदालतमें मैं सेंकड़ों बार वकीलकी हैसियतसे खड़ा रहता था, वकीलोंके साथ बैठता था, वहींपर श्राज मैं श्रपराधीक कठचरेमें खड़ा हूं—यह विचार कुछ विचित्र जरूर माल्म हुश्रा; पर यह तो मुक्ते श्रच्छी तरह याद है कि वकीलोंके साथ बैठनेमें श्रपना जो सम्मान सममता था उसकी विनस्वत कहीं श्रिधक सम्मान श्राज मैंने इस कठचरेमें खड़े रहकर माना।

अदालतमें तो सैकड़ों हिन्दुस्तानी भाई, वकील, मित्र वगैराके सामने मैं खड़ा था; लेकिन सजा सुनाते ही मुक्ते फौरन हवालातमें ले गये और वहां अकेला रखा गया। एक पुलिस सिपाहीने मुक्ते यहां एक वेंच पर वैठनेके लिए कहा और दरवाजा बन्द करके चला गया। यहां मेरे दिलमें जरूर त्तीभ पैदा हुआ। मैं गहरे विचार-सागरमें गोते खाने लगा। वकालत कहां गई? घर बार कहां हैं? वे सभाएं कहां हैं? क्या यह सब सपना था? और

**ब्राज मैं कै**दी हो गया हूँ । इन दो महीनोंमें क्या होगा ?

क्या पूरी सजा काटनी होगी ? यदि लोग बराबर एकके बाद एक त्राते रहे, तब तो यहां दो महीने न रहना पड़ेगा; पर यदि न त्रावें तो यह दो महीने कैसे कटेंगे ? यह लिखते हुए जितना समय लग रहा है उसके सौवें हिस्सेसे भी कम समयमें मेरे मनमें ये तथा ऐसे कितने ही विचार आये। और फिर मेरा सिर शर्मके मारे भुक गया। "त्रारे, यह कैसा मिध्याभिमान! मैं तो जेलको महल बता रहा था, उस खूनी कानूनका सामना करते हुए जो-कुछ मुसीवतें त्रावें उन्हें दु:ख नहीं सुख समभना चाहिए। उसका सामना करते हुए जान-माल भी ऋर्पण कर देना ही तो सत्याप्रहकी पूर्णता है। यह सब ज्ञान ऋव कहां चला गया ?" बस, ये विचार त्राते ही मैं फिर होशमें त्राया त्रौर ऋपनी मूर्खतापर ऋाप ही हँसने लगा । त्र्यव दूसरे भाइयोंको कैसी सजा दी जायगी, उन्हें मेरे साथ हो रखेंगे या ऋलग, ऋादि व्यावहारिक विचारोंमें मैं पड़ा। इस प्रकार विचार-सागरमें गोते लगा ही रहा था कि दरवाजा खला। पुलिस-ऋधिकारीने त्राकर मुभसे कहा कि मेरे साथ चलो। मैं रवाना हुआ। मुक्ते आगे करके वह पीछे हो लिया और जेलकी बन्द गाड़ीके पास मुफ्ते ले जाकर उसमें बैठनेके लिये कहा । मेरे बैठते ही गाड़ी जोहांसबर्ग जेलकी तरफ चली।

जेलमें आनेपर मेरे कपड़े उतरवाये गये। मेरा नाम-ठाम लिखनेके बाद मुफे एक बड़े कमरेमें ले गये। कुछ देर वहां रखा होगा कि इतने ही में मेरे और साथी भी हंसते-हंसते और बात- चीत करते हुए श्रा पहुँचे श्रौर मेरे बाद उनका मुकदमा कैसे चला, श्रादि सब हाल उन्होंने कह सुनाया। हम सबको एक ही जेल श्रौर एक ही बड़े कमरेमें रखा गया। इससे हम बड़े प्रसन्न हुए।

### ३३

# जेलके प्रथम अनुभव

छः बजे हमारे कमरेका दरवाजा बन्द कर दिया गया। वहांके जेलकी कोठिरयोंके दरवाजेमें लोहेकी छड़ें नहीं होतीं। वे बिलकुल मुंदे रहते हैं श्रीर ठेठ उपर दीवारमें एक भरोखा हवाके लिए रखा जाता है। इसलिए हमें तो यही मालूम हुश्रा कि हम मानो सन्दूक में बन्द हैं।

दूसरे-तीसरे दिनसे सत्याप्रही कैदियों के मुंड आने लगे। वे सब जान-बूफकर गिरफ्तार होते थे। उनमें अधिकांश तो फेरी-वाले थे। दिल्लिण अफ्रीकामें हर एक फेरीवालेको, फिर वह गोरा हो या काला, फेरीका परवाना लेना पड़ता है जो उसे हमेशा पास रखना पड़ता है और पुलिसके मांगने पर बताना पड़ता है। अक्सर कोई-न-कोई पुलिसका आदमी तो परवाना मांग ही बैठता था और अगर उनके पास परवाना नहीं हुआ तो उसे गिरफ्तार कर लेते। फेरीवाले इस काममें बढ़े। उनके लिए गिरफ्तार हीना भी आसान था। फेरीका परवाना नहीं बताया कि हुए गिरफ्तार। इस प्रकार गिरफ्तारियां होते-होते एक सप्ताहके अन्दर कोई १०० सत्याप्रही कैदी होगये। और भी आ ही रहे थे। इसलिए हमें तो बिना ही अखबारके खबरें मिल जाया करतीं। ये भाई नित नई खबरें लाते

थे । जब सत्याप्रही बड़ी तादादमें गिरफ्तार होने लगे तब उन्हें सख्त कैंदकी सजा दी जाने लगी ।

जोहांसबर्ग जेलमें सादी कैदके कैदियोंको सुबह मक्कीका दलिया मिलता था। दलियेमें नमक नहीं रहता था। वह ऋलगसे दिया जाता था । दोपहरको बारह बजे एक पाव भात, थोड़ा नमक ऋौर श्राधी छटांक चीके साथ एक पाव डबल रोटी भी मिलती थी। शामको मक्कीके आटेकी राब और थोड़ी आलुकी तरकारी मिलती। श्रालू ऋगर छोटे होते तो दो श्रीर बडे होते तो एक मिलता था। इसलिए उससे किसीका पेट नहीं भरता था। चावल पतले पकाये जाते । जेलके डाक्टरसे कुछ मसाले मांगे गये श्रीर कहा गया कि मसाला भारतकी जेलोंमें भी दिया जाता है तो डाक्टरने कड़ककर जवाब दिया—"यह हिन्दुस्तान नहीं है। कैदीको स्वाद कैसा? मसाला नहीं मिल सकता।" तब हमने दाल मांगी; क्योंकि जो खाना हमें दिया जाता था उसमें पहोंके लिए पोषक द्रव्य एक भी नहीं था। इसपर डाक्टरने उत्तर दिया कि कैदियोंको खक्टरी दलीलें नहीं देनी चाहिएं। तुम लोगोंको स्नायु-पोषक खुराक भी दी जाती है; क्योंकि सप्ताहमें दो बार मक्कीक बदले शामको मटर दी जाती है। सप्ताह त्रथवा पखवाड़ेमें जुदा-जुदा गुरावाली खुराक जुदा-जुदा समयपर एक साथ लेकर यदि मनुष्य उसके सत्वको श्राकर्षित कर सकता हो तब तो डाक्टरकी दलील ठीक थी। पर वात यह थी कि डाक्टर किसी प्रकार हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता था; परन्तु सुपरिंटेंडेंटने हमारी इस सूचनाको मंजूर किया कि हम अपना भोजन खुद ही पका लिया करें। थंबी नायडूको हमने अपना पाक-शास्त्री बनाया। चौकमें उन्हें कितने ही भगड़े करने पड़ते थे। साग अगर कम मिलता तो और मांगते। यही हाल दूसरी चीजोंका भी था; पर हमारे जिम्मे केवल दोपहरका भोजन पकाना किया गया था। यह स्वतन्त्रता मिलनेपर भोजन कुछ सन्तोषजनक मिलने लगा।

पर ये सुविधाएं मिलें या न मिलें हम सबने तो यही निश्चय किया था कि इस जेलकी सजाको सुखपूर्वक ही काटें। सत्याप्रही कैदियोंकी संख्या बढ़ते-बढ़ते १४० तक चली गई।

इस प्रकार कोई १४ दिन बीते होंगे कि नये कैंदी खबर लाने लगे कि सरकारके साथ मुलहकी कोई बातचीत चल रही है। जन-रल स्मट्ससे मिलने मुभे बुलाया गया और यह तजवीज पेश की गई कि "भारतीय स्वेच्छासे अपने परवाने बदलवा लें। उनपर कानूनकी कोई पाबंदी न रहेगी। नवीन परवाना भारतीयोंकी सलाहसे बनाया जाय और यदि भारतीय इसे स्वेच्छासे मंजूर कर लें तो यह काला कानून रह हो जायगा और सब कैंदी छोड़ दिये जायंगे।" सत्याप्राहीके नाते मैं ऐसे समभौतेको नामंजूर नहीं कर सकता था। फलतः कैंदी छोड़ दिये गये और मैं अपने देश-बन्धुओंको समभानेमें लग गया कि समभौतेकी शर्ते क्यान्वया हैं?

### स्मरणीय प्रसंग--१

में सीधा जोहांसबर्ग पहुंचा। उसी रात ११-१२ वजे सभा हुई। सूचनाके लिए समय बहुत कम मिलाथा, रात भी ज्यादा चली गई थी, पर तो भी लगभग १००० त्रादमी जुट गये थे। सभामें दो पठानोंको छोड़ किसीने समभौतेका विरोध नहीं किया; क्योंकि पठानोंको यह बात जंच नहीं रही थी कि स्वेच्छासे भी श्रंगुलियों-की छाप देना मुनासिव है।

१० फरवरी १६०८ को हम कितने ही लोग परवाना लेने जाने-को तैयार हुए, लोगोंको खूब सममा दिया गया था कि वे अपने-आप परवाने ले लें। यह भी तय हो चुका था कि पहले दिन खास-खास लोग ही परवाने लें। उसके तीन कारण थे। एक तो यह कि लोगोंके दिलसे भयको भगा दें। दूसरे यह देखना था कि एशिया-टिक आफिसके लोग कामको सचाई और सभ्यता से करते हैं या नहीं, और तीसरा कौम की देख-भाल करना।

मेरा द्क्तर ही सत्याप्रह्-त्र्यािफस था। मैं वहां पहुंचा कि मैंने त्र्यािफसके मकानके बाहर मीर त्र्यालम त्र्यौर उसके मित्रोंको देखा। मीर त्र्यालम मेरा पुराना मविक्तल था। त्र्यपने तमाम कामोंमें वह मेरी सलाह लेता था। वह छ: फुटसे त्र्यधिक उंचा जवान था। शरीर भी दुहरा था। त्राज मैंने मीर त्र्यालमको पहले-पहल ही

इस प्रकार आफिसके बाहर खड़ा हुआ देखा। यह अक्सर श्रंदर आकर बैठ जाया करता था। हमारी आंख मिलीं; पर यह पहला ही मौका था जब उसने सलाम नहीं किया। जब मैंने सलाम किया तो उसने भी किया। अपने रिवाजके मुताबिक मैंने पृद्धा—"कैसे हो?" मुभे कुछ-कुछ ऐसा याद है कि उसने उत्तरमें कहा, "अच्छा हूं!" पर आज उसका चेहरा हमेशाकी तरह प्रसन्न नहीं था। मैंने यह देखा और अपने दिलमें नोट करिलया। उसी समय यह भी सोच लिया कि आज कुछ गड़बड़ होगी। मैं आफिसके अंदर घुसा। शीघ ही ईसप मियां, जो कि अध्यत्त थे, अन्य मित्रोंके साथ आ पहुंचे। और हम एशियाटिक आफिसकी ओर रवाना हुए। मीर आलम और उसके साथी पीछे-पीछे हो लिये।

एशियाटिक आफिसवाला मकान मेरे आफिससे एक मीलसे भी कम फासले पर था। वह एक बड़े मैदानमें था। वहां हमें एक बड़ी सड़कपर होकर जाना पड़ता था। आफिस कोई पांच कदम रहा होगा कि मीर-आलम मेरी बगलमें आ पहुँचा और उसने पूछा, "कहां जारहे हो ?" मैंने जवाब दिया—"दसों अंगुलियोंकी छाप देकर परवाना निकलवाना चाहता हूं। अगर तुम भा चलोगे तो तुम्हें दसों अंगुलियों की छाप नहीं देनी होगी। तुम्हारा परवाना पहले निकलवाकर बादमें अपनी अंगुलियोंकी छाप देकर अपना परवाना निकलवाऊंगा।" यह मैं कह ही रहा था कि इतने में मेरे सिरपर पीछेसे एक लाठी आकर लगी। मैं बेहोश होकर औंचे मुँह गिर पड़ा और मुँहसे निकला—"हे राम!" इसके

बाद क्या हुन्ना सो मैं नहीं जानता; पर मीरत्र्यालम त्र्रौर उसके साथियोंने श्रोर भी लाठियाँ श्रोर लातें मुक्ते लगाई ! चारों श्रोर शोर मच गया। राहगीर गोरे इकट्टे होगये। मीरत्रालम त्रौर उसके साथी भागे, मगर गोरोंने पकड़ लिया, तबतक पुलिस भी श्रा पहुँची । पुलिसने उन्हें हिरासत में ले लिया । पास ही एक गोरेका त्राफिस था। वहां मुक्ते उठाकर ले गये। थोड़ी देरमें मुक्ते होश त्राया, तब मैंने रेवरेंड डोकको त्रपने ऊपर भुके हुए देखा । उन्होंने पूछा—"श्रब कैसे हो ?" मैंने हंसकर कहा—''मैं तो ठीक हूं; पर मेरे दांत त्र्यौर पसिलयोंमें दर्द है। मीर-त्र्यालम कहां है ?" उत्तर मिला—"वह श्रौर उसके साथी तो गिरफ्तार कर लिये गये।" मैंने कहा, "तो वे छूटने चाहिएं।" डोकने उत्तर दिया-"यह सब होता रहेगा। यहां तो त्राप एक त्रपरिचित ग्रहस्थके श्राफिसमें पड़े हुए हैं । श्रापके होंठ श्रीर गाल बुरी तरह फट गये हैं। पुलिस अस्पताल ले जाना चाहती हैं; पर अगर आप मेरे यहां चलें तो मिसेज डोक और मैं अपनी शक्ति भर आपकी सुश्रूषा करेंगे।" मैंने कहा, "हां मुफे ऋपने यहां ले चलिये। पुलिस-की मिहरबानीके लिए मेरी त्रोरसे उसका एहसान मान लीजिए। उन लोगों से कहिएगा कि मैं आपके यहां जाना चाहता हूँ।"

इतनेमें एशियाटिक श्राफिसके श्रिधकारी मि॰ चमनी भी श्रा पहुंचे। एक गाड़ीमें डालकर मुक्ते इन पादरी सज्जनके मकानपर लेगये। डाक्टर बुलाया गया; पर इस बीचमें ही मैंने मि॰ चमनी से कहा—"मैं तो यह उम्मीद करता था कि श्रापके दफ्तरमें जाकर दसों अंगुलियोंकी छाप देकर सबसे पहले अपना परवाना लूं, पर ईरवर को यह मंजूर न था। अब कृपया यहींपर अपने कागज मंगवाकर मुभे रजिस्टर कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरेसे पहले किसीकी रजिस्ट्री न करेंगे। उन्होंने कहा-—"ऐसी कौन जल्दी पड़ी है। अभी डाक्टर साहब आते हैं। आपको जरा तसल्ली होजाने दीजिए फिर सब होता रहेगा। दूसरोंको परवाने अगर दूंगा तो भी आपका नाम सबसे पहले रखूंगा।

मैंने कहा, "यह नहीं हो सकता। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि अगर जिंदा रहा और परमात्माने चाहा तो मैं ही सबसे पहले परवाना लूंगा। इसीलिए तो मैं इतना आग्रह कर रहा हूँ। आप कागज ले आइये।" मि० चमनी जाकर कागज ले आये।

मेरा दूसरा काम यह था कि अटर्नी-जनरल अर्थात् सरकारी बकीलको यह तार करदूं कि मीर आलम और उसके साथियों ने मुभपर जो हमला किया है, उसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं समभता। जो भी हो, मैं यह चाहता हूँ कि आप उन्हें मेरी खातिर मुक्त करदें। इस तारके फलस्वरूप मीर आलम और उसके साथी छोड़ दिये गये।

पर जोहांसवर्गके गोरोंने अटर्नी जनरलको नीचे लिखे अनु-सार एक लंबा पत्र लिखा—

मुलिजमोंको सजा देने न देनेके विषयमें गांधीके जो विचार हों, वे दिल्ला स्रिफिकामें नहीं चल सकते। खुद उन्हींको मारा है इसलिए वह भले ही उनका कुछ न करें; पर मुलिजमोंने उन्हें उनके घरमें जाकर नहीं मारा है। जुर्म स्रामरास्तेपर हुस्रा है। यह एक सार्वजनिक अपराध है। कितने ही अंग्रेज इस बातका सबूत दे सकते हैं, इसलिए अपराधियोंका चालान करना जरूरी है।" इसपर सरकारी वकीलने मीर आलम और उसके एक साथीको गिरफ्तार करवाया। उन्हें छः छः महीनेकी सख्त सजा हुई। हां, मुभे गवाह बनाकर नहीं बुलाया गया।

# ३५ स्मरणीय प्रसंग–२

मि॰ चमनी कागज वगैरा लेने गये तबतक डाक्टर आ पहुँचे। उन्होंने मेरे शरीरकी जांच की। मेरा होंठ फट गया था, उसे जोड़ा, पसिलयोंकी जांच करके मालिश करनेकी दवा दी और होंठके टांके टूटने न पावें इसिलए धीरे-धीरे बोलनेकी इजाजत दी। इसमें मेरा बोलना तो बंद-सा होगया, केवल हाथ हिला सकता था।

मैंने कौमके नाम एक छोटा-सा पत्र गुजरातीमें लिखकर अध्यत्तके द्वारा प्रकाशित करनेको भेज दिया। वह इस प्रकार है—

"मेरी हालत अच्छी है, मि० और मिसेज डोक मुक्तपर जान दे रहे हैं। मैं बहुत जल्दी अपना काम संभालने लायक हो जाऊंगा। हमला करने वालांपर मुक्ते कोई रोष नहीं है। उन्होंने अज्ञानके कारण ऐसा किया है। उनपर कोई मामला न चलाया जाय। अगर हम सब भाई शांत रहेंगे तो यह घटना भी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी।

"हिंदू लोग अपने दिलमें जरा भी नाराज न हों। मैं चाहता

हूं कि इस घटनाके कारण हिंदू-मुसलमानों के बीच वैमनस्य नहीं; पर प्रेम बढ़े। परमात्मासे मेरी यही प्रार्थना है।

"मुफे मार खानी पड़ी। शायद आगे और खानी पड़े; तो भी मैं तो यही सलाह दूंगा कि सब मिलकर यही प्रयत्न करें कि हममें से अधिकांश व्यक्ति अपनी दसों अंगुलियों की छाप दें। कौमका और गरीबोंका भला इसीमें है। उसकी रज्ञा इसीमें होगी।

"श्रगर हम सच्चे सत्याप्रही होंगे तो मारकी या भविष्यमें विश्वासघात होनेकी श्राशंकासे जरा भी नहीं डरेंगे। जो दस श्रंगुलियों की छाप न देने वाली बात पर ही श्रड़े हुए हैं वे गलती कर रहे हैं।

"मैं परमात्मासे प्रार्थना करता हूँ कि वह कौमका भला करे। उसे सत्यमार्गपर ले चले श्रौर मेरे खून से हिंदू तथा मुसलमानों को एक करे।"

मि० चमनी कागजात लेकर लौटे । बड़ी मुश्किलसे मैंने अपनी श्रंगुलियों की छाप दी । उस समय मैंने उनकी श्रांखोंमें श्रांसू देखे । उनके खिलाफ तो मुक्ते बड़े सख्त लेख लिखने पड़े थे; पर उस समय मेरी श्राँखोंके सामने इस बातका चित्र खड़ा होगया कि मौका पड़नेपर मनुष्यका हृदय कितना कीमल हो सकता है । इस कार्रवाईमें बहुत समय नहीं लगा ! फिर भी मि० डोक श्रौर उनकी धर्मपत्नी बड़े श्रधीर होरहे थे कि मैं शीघ शांत श्रौर स्वस्थ होजाऊं । चोटके बाद मेरी मानसिक प्रवृत्तिके कारण उन्हें दुःख होरहा था । उन्हें यह भी भय था कि कहीं मेरे स्वास्थ्यपर इसका

विपरीत असर न हो। इसिलए संकेत द्वारा तथा और तरकीवसे वे पलंगके पाससे सबको दूर ले गये और मुक्ते लिखने वगैराकी मनाही करदी। मैंने चाहा (और उसे सिलकर प्रगट किया) कि सोनेसे पहले और चित्त-शांतिके लिए उनकी लड़की ओलिव, जो उस समय बालिका थी, मुक्ते मेरा प्रिय अंग्रे जी भजन Lead kindly light सुना दे। मेरी इस इच्छाको डोकने खूब पसन्द किया। यह लिखते समय वह सारा दृश्य मेरी आँखोंके सामने खड़ा हो रहा है और ओलिवकी वे दिन्य तानें अब भी मेरे कानोंमें गूंज रही हैं।

### ३६

# फिर सत्याग्रह

पिछले प्रकरणमें हमने देखा कि किस तरह भारतीयोंने खुद-ब-खुद अपनी रिजस्ट्री करा ली। उससे ट्रांसवाल-सरकारको भी संतोष हुआ। अब सरकारकी बारी थी। उसे 'काला कानून' रह कर देना था और अगर उसने ऐसा किया होता तो सत्याप्रह-संप्राम खत्म होगया होता। मगर उस काले कानूनको रह करनेकी बजाय जनरल स्मट्सने एक नई ही कार्रवाई की। उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसके द्वारा एक ओर तो काला कानून बहाल रखा और दूसरी ओर उन ऐच्छिक परवानोंको कानूनी करार दिया; पर उस वक्तव्यमें उन्होंने एक वाक्य यह भी डाल दिया था कि जो भारतीय अबतक परवाना ले चुके हैं उनपर काले कानूनका अमल नहीं होगा। इसको पढ़कर मैं तो बिलकुल किं-कर्तव्य-विमृद हो गया ।

मैंने जनरल स्मट्सको एक चिट्ठी लिखी; लेकिन राजनीतिज्ञोंका

यह कायदा होता है कि वे प्रायः ऐसी बातोंका जवाब नहीं देते, जो

उन्हें उलभनमें डालती हैं। श्रुगर देते भी हैं तो गोल-मोल।

तब हमने ट्रांसवाल सरकारको एक जोरदार पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था कि यदि समभौतेके मुताबिक 'एशियाटिक कानून' रह नहीं किया गया, श्रीर श्रगर ऐसा करनेके सम्बन्धमें सरकारके निश्चयकी खबर नियत समयसे पहले कौंसिलको न मिली तो वह उन तमाम परवानोंको जला देगी जिनको उसने एकत्र कर रखा है श्रीर यह करनेके लिए उसपर जो मुसीवतें श्रावेंगी, उन सबको वह विनय श्रीर दृढ़तापूर्वक सहेगी।

इस अल्टीमेटम अथवा निश्चय-पत्रकी आखिरी मियादका दिन वही रखा गया था, जिस दिन कि वह दूसरा एशियाटिक कानून मंजूर होनेको था। मियाद बीतनेके दो घर्षटे बाद परवाने जलानेका सार्वजनिक समारोह करनेके हेतु एक सभा बुलाई गई थी। सत्याप्रह-कमेटीने सोचा था कि अगर कहीं सरकार अनुकूल उत्तर भेज दे ( यद्यपि यह एक अकल्पित बात ही होती ) तो भी वह सभा निरर्थक न सिद्ध होती; क्योंकि यदि ऐसा ही हुआ तो उस सभा द्वारा सरकारका अनुकूल निश्चय ही जाहिर किया जा सकता था।

सभाका काम शुरू होनेवाला ही था कि इतनेमें एक स्वयं-सेवक बाईसिकल पर चढ़ा त्र्या पहुंचा। उसके हाथमें एक तार था। वह सरकारका उत्तर था। उसमें कौमके निश्चयपर दुःख प्रकट करते हुए यह जाहिर किया गया था कि सरकार ऋपने निश्चय को नहीं बदल सकती। तार सभामें पढ़कर सुना दिया गया। सभाने उसका बड़ा स्वागत किया। मानो सरकार यदि निश्चय-पत्रकी मांगोंको मंजूर कर लेती तो परवानोंकी होली जलानेका शुभ ऋवसर हाथसे चला जाता।

सभाका कार्य शुरू हुआ। अध्यत्तने सभाको सावधान किया,

ारी परिस्थित समभाई और प्रसंगोचित प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।

अवतक कमेटीके पास २००० से भी अधिक परवाने जलाने
के लिए आ पहुंचे थे। उनके बंडलको मैंने एक कड़ाहीमें फैलाया।

उपरसे मिट्टीका तेल छिड़का और आग लगा दी। एकदम सारी
सभा खड़ी हो गई और जबतक वे परवाने जलते रहे, तालियोंसे
उसने सारे मैदानको गुंजा दिया। कितने ही लोगोंने अब भी
अपने परवाने रख छोड़े थे। अब उनकी वर्षा मंचपर होने लगी।
ये भी कड़ाहीमें भोंक दिये गये।

अंग्रेजी अखबारोंके संवाददाता भी इस सभामें आये थे। उनपर भी उस दृश्यका बड़ा अच्छा असर पड़ा। उन्होंने अपने समाचार-पत्रोंको सभाका पूरा वर्णन भेजा।

धारा-सभाकी जिस बैठकमें (दूसरा) एशियाटिक कानृन मंजूर किया गया, उसीमें जनरल स्मट्सने एक ऋौर बिल पेश किया। उसका नाम था—'इमिग्रेंट्स रिस्ट्रिक्श्म्न बिल' ऋर्थात् नवीन बस्तीका नियमन करनेवाला कानृन। यह इस तरकीबसे बनाया गया था कि श्रप्रत्यत्त रूपसे वहां एक भी नवीन भारतीय प्रवेश नहीं पा सकता था।

उसका विरोध करना तो कौमके लिए बड़ा ही आवश्यक था, क्योंकि वह उनके अधिकारोंपर एक नया कुठाराघात था। अगले दो सालमें पड़ोसके नेटालसे बहुतसे सत्याप्रही स्वेच्छासे ट्रांसवाल में प्रविष्ट हुए थे और वे वोकसरस्टकी जेलमें रखे गये थे। नेटालके इन मित्रोंके साथ देनेकी इच्छासे दूसरे बहुतसे उत्साही लोगों ने, जिन्होंने अपने परवाने जला दिये थे, बाजारमें साग-सब्जीकी टोकरी लगाना शुरू कर दिया। इसके लिए परवानेकी जरूरत थी और चूंकि वे बिना परवानेके थे अतः गिरफ्तार कर लिये गये। एक समय वोकसरस्ट जेलमें भारतीयोंकी संख्या ७४ तक पहुँच गई थी। सरकार इन सत्याप्रहियोंके जमावसे परेशान हो रही थी, जेलमें डालनेके बदले देश-निकाला देना शुरू किया। इससे जरूर कुछ भारतीय कमजोर पड़े, मगर बहुतेरे बिलकुल दृढ़ और प्रसन्न रहे और लड़ाई चलाते रहे।

३७

## टॉल्स्टॉय-श्राश्रम

श्रवतक (१६१० ई०) तो जेल जानेवाले कुटुम्बोंका पोषण उनको प्रतिमास द्रव्य देकर किया जाता था। यह बहुत श्रमंतोष-जनक श्रौर सार्वजनिक धनका दुर्व्यय सिद्ध हुश्रा; लेकिन जो लोग बराबर जेल जाते थे, वे बीचके दिनोंके लिए रहें भी कहां, यह प्रश्न था; क्योंकि उन्हें तो कोई नौकरीपर रखता नहीं था। इन

दोनों कठिनाइयोंका एक ही हल था। वह यह कि तमाम सत्याप्रही श्रीर उनके कुटुम्बी सब एक साथ रहें श्रीर एक बड़े कुटुम्बके लोगोंकी तरह हिल-मिलकर काम करें। इसके लिये मि० कैलनबैक ने अपनी ग्यारह सौ एकड़ जमीन मुफ्तमें हमें प्रदान कर दी । इस खेतमें कोई एक हजार पेड़ थे। उसके सिरेपर एक छोटी-सी टेकड़ी थी जिसपर एक छोटा-सा मकान भी था। दो क़ुएं थे, एक छोटा-सा भरना भी था, जहांसे स्वच्छ पानी मिलता था। लॉली रेलवे स्ढेशन वहांसे कोई एक मील पड़ता था ऋौर जोहांसबर्ग २१ मील । बस, इसी जमीनपर मकान वांधकर सत्याप्रही कुटुम्बको बसानेका निश्चय किया। इस खेतमें संतरा, ख़ुमानी ऋौर बेर खूब पैदा होते थे । इतनी तादादमें कि मौसममें सत्याप्रहियोंके भर पेट खानेपर भी बच रहते। भरना निवाससे कोई पांच सौ गजके फासले पर था। हमने यह नियम रखा कि नौकरोंके द्वारा किसी प्रकारका घरू, खेती या मकान बांधनेका काम भी न लिया जाय। इसलिए पाखाना साफ करनेसे लेकर खाना पकाने तकका सभी काम प्रत्येक कुटुम्बको करना पड़ता था। कुटु बोंको रखनेमें यह नियम पहले हीसे बना लिया था कि स्नियों ऋौर पुरुषोंको ऋलग-ऋलग ही रखा जाय। इसलिए मकान भी श्रलग-श्रलग श्रौर दूर-दूर ही बनाये गये। ग्रुरूमें १० स्त्रियों श्रीर ६० पुरुषोंके रहने योग्य मकान बनाने का निश्चय किया गया । मि० कैलनबैकके रहनेके लिए भी मकान बनाना था। साथ ही एक पाठशालाके लिए भी मकान बनाना था। इसके त्रालावा बढ़ई-खाना; मोचीखाना त्रादिके लिए भी एक

मकान बना लेना जरूरी था।

यहां पर रहनेके लिए जो लोग त्राने वाले थे, वे गुजरात, मद्रास, त्रांध्र तथ उत्तरी भारतके थे। धर्मके त्र्रानुसार वे हिन्दू, मुसलमान, पारसी ऋौर ईसाई 'थे । लगभग ४० युवक, २-३ बूढ़े, ४ स्त्रियां ऋौर २४-३० वच्चे थे, जिनमें ४-४ कुमारियां थीं। इस त्राश्रममें त्राकर कमजोर त्रादमी भी सशक होगये त्रीर सभी परिश्रमके त्रादी होगये । सभीको किसी-न-किसी कामसे जोहांस-बर्ग जाना पड़ता । वच्चोंको वहांकी सैर करनेकी इच्छा होती । मुफे भी काम-काजके लिए वहां जाना पड़ता। इसलिए यह तय किया कि सार्वजनिक कामके लिए जानेवालोंको ही रेलसे जानेकी छुट्टी दी जाय । जिसे केवल सेर करनेके लिए जाना हो, वह पैदल जावे। हां, रास्तेमें नाश्तेके लिए जरूर कुछ ले जा सकते हैं। शहरमें अपने खानेपर कोई खर्च न करे। यदि इतने कडे नियम नहीं बनाये जाते, तो जिन पैसोंकी वचत करनेके लिए बनवासके कप्ट उठाये थे, वे रेल-किराये ऋौर शहरके नारते-खर्चमें ही उठ जाते । घरसे हम लोग जो नाश्ता ले जाते, वह भी सादा ही होता था। हाथके पिसे मोटे ऋौर बिना छने ऋाटेकी रोटी, मूंगफलीसे घरपर बनाया हुत्रा मक्खन त्र्यौर संतरेके छिलकांका मुरब्बा । त्र्याटा पीसनेके लिए हाथसे चलानेकी लोहेकी चक्की खरीद ली गई थी। मूंगफलीको भूनकर पीस डालनेसे मक्खन बन जाता है। दूधसे बनाये मक्खनसे इसकी कीमत एक चौथाई होती थी। सन्तरे तो त्राश्रममें ही पैदा होते थे। त्राश्रममें गायका दूध शायद ही कभी

खरीदते । त्रक्सर डिब्वेके दूधसे ही काम चला ले जाते ।

जिनको सैर करनेके लिए जोहांसवर्ग जानेकी इच्छा होता थी, वे सप्ताहमें १-२ बार जाते; पर उसी दिन लौट त्राते । मैं पहले ही कह चुका हूँ कि फासला २१ मीलका था, पैदल जानेके इस नियमसे सैकड़ों रुपये बच गये और पैदल जानेवालोंको भी बड़ा लाभ हुन्त्रा-कितनों ही को तो चलनेका नवीन श्रभ्यास होगया। नियम यह था कि इस तरह जानेवालेको रातको दो बजे उठकर २॥ बजे निकल पड़ना चाहिए। कम-से-कम समयमें पहुंचनेवालेको ४ घंटे त्र्यौर १८ मिनट लगते। हमारा उद्देश्य यह था कि सत्याप्रही कुदुम्बोंको उद्यमी रखें। पैसे बचावें श्रीर श्रन्ततः हम कुछ स्वार्थी बन जावें। हमने सोचा कि त्रागर हम इतना कर सके तो चाहे जितने समय तक लड़ सकेंगे । हमने जुतोंका एक कारखाना भी खोल लिया था। पास ही जर्मन कैथलिक पादरियोंका एक मठ था । वहांपर चप्पलें बनाना सिखाया जाता । उस मठमें जाकर मि० केलनबैकने चव्पलें बनाना सीख लिया श्रीर मुक्ते तथा दूसरे साथियोंको भी सिखा दिया। मैंने खुद दर्जनों चपलें बनाये हैं। मेरे कई चेले इस कलामें मुफसे बहुत त्रागे वढ़ गये । त्रपने मित्रों-में हम उन चप्पलोंको वेचते भी थे। हमने बढईका काम शुरू किया । हम बैंचसे लेक़र संदृक तक छोटी-मोटी चीजें खुद ही बना लेते थे। त्र्याश्रमके लिए पाठशाला तो होनी ही चाहिए। पर वह काम सबसे कठिन मालूम हुन्ना चौर त्रब तक पूर्णताको नहीं पहुंचा। शिचाका भार खास मि० केलनबैक श्रीर मुभपर था । पाठशालाका

समय दोपहरके बाद ही रखा जा सकता था। मजूरी करते-करते हम दोनों खूब थक जाते। जीर मारे नींद के हम मोंके खाते जीर आँखोंपर पानी लगाकर नींद भगाते। बच्चोंके साथ हंसी-खेल करते छौर उनका तथा अपना भी आलस्य भगाते; पर कई बार यह सब प्रयत्न निष्फल होता। शरीरको आवश्यक आराम देना ही पड़ता; परन्तु यह तो पहला छौर सबसे छोटा विघ्न हुआ, क्योंकि ऊंघते रहनेपर भी हम वर्गको तो चालू ही रखते; किंतु सबसे बड़ी कठिनाई तो यह थी कि तामिल, तेलगू और गुजराती इन तीनों भाषाओंके बोलनेवालोंको एक साथ क्या और किस तरह पढ़ाया जाय ? मातृभाषाके द्वारा शिच्चा देनेका लोभ तो हमें अवश्य ही रहता था। तामिल तो मैं कुछ जानता भी था; पर तेलगू बिलकुल नहीं। इस हालतमें अकेला एक शिच्चक क्या कर सकता था ?

पर यह शिच्चा-प्रयोग व्यर्थ साबित नहीं हुआ। लड़कोंमें कभी असिह्युता नहीं दिखाई दी। एक-दूसरेके धर्म और रीति-नीतिका वे आदर करना सीखे, सभ्यता सीखे और उद्यमी भी बने। आज भी उन बालकों में से जितनोंको मैं जानता हूँ, उनके कार्योंको देखते हुए मुक्ते यही मालूम होता है कि टॉल्स्टॉय-आश्रममें उन्होंने जो कुछ सीखा था वह व्यर्थ नहीं गया। अधूरा-सा ही सही; पर था यह विचारमय और धार्मिक प्रयोग। टॉल्स्टॉय-आश्रमकी अत्यंत मधुर स्मृतियों में से शिचाप्रयोगकी स्मृति किसी प्रकार कम मधुर नहीं है।

# अच्छे-बुरेका मेल

टॉल्स्टॉय-आश्रममें मि० केलनबेकने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था। इससे पहले मैंने उसपर कभी विचार नहीं किया था। आश्रममें कितने ही लड़के बड़े ऊधमी और आवारा भी थे। उन्हींके साथ मेरे तीन लड़के रहते थे। दूसरे लड़के भी थे, जिनका कि लालन पालन मेरे लड़कोंकी ही तरह हुआ था। परन्तु मि० केलनबेकका ध्यान तो इसी बातकी तरफ था कि वे आवारा लड़के और मेरे लड़के एक साथ इस तरह नहीं रह सकते। एक दिन उन्होंने कहा—"आपका यह सिलसिला मुफे बिलकुल नहीं जंचता। इन लड़कोंके साथ आपके लड़के रहेंगे तो इसका बुरा नतीजा होगा। उन आवारा लड़कोंकी सोहबतसे थे बिगड़े बिना कैसे रहेंगे ?"

इसको सुनकर मैं सोचमें पड़ा या नहीं, यह तो मुक्ते इस समय याद नहीं; परंतु अपना उत्तर मुक्ते याद है। मैंने जवाब दिया— "अपने लड़कों और इन आवारा लड़कों में मैं गेद-भाव कैसे रख सकता हूँ? अभी तो दोनों की जिम्मेदारी मुक्तपर है। ये लड़के मेरे बुलाये यहां आये हैं। यदि मैं रुपये दे दूं तो ये आज ही जोहांसबर्ग जाकर पहलेकी तरह रहने लग जायंगे। आश्चर्य नहीं यदि उनके माता-पिता यह समक्तते हों कि उन लड़कोंने यहां श्राकर मुभपर बहुत मिहरबानी की है। यहां श्राकर वे। श्रमुविधा उठाते हैं, यह तो श्राप श्रीर में दोनों देख रहे हैं। सो इस संबंधमें मेरा धर्म मुभे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुभे उन्हें यहीं रखना चाहिए, मेरे लड़के भी उन्हींके साथ रहेंगे। फिर क्या श्राजसे ही मेरे लड़कोंको यह भेद-भाव सिखावें कि ये श्रीरोंसे ऊंचे दर्जेके हैं? ऐसा विचार उनके दिमागमें डालना उन्हें उल्टे रास्ते ले जाना है। इस स्थितिमें रहनेसे उनका जीवन बनेगा,स्वयं भले-बुरेकी परीचा करने लगेंगे। हम यह क्यों न मानें कि उनमें यदि सचमुच कोई गुण होगा तो उसीका श्रसर उनके साथियोंपर होगा? जो कुछ भी हो, पर मैं तो उन्हें नहीं हटा सकता श्रीर ऐसा करनेमें यदि कुछ जोखम हो तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए।" इसपर मि० केलनबेक सिर हिला कर रह गये।

नहीं कह सकते कि इस प्रयोगका नतीजा बुरा हुआ। मैं नहीं मानता कि मेरे लड़कोंको इससे कुछ नुकसान हुआ। हां, लाभ होता हुआ तो अलबत्ता मैंने देखा है। उनमें बड़प्पनका यदि कुछ अंश रहा होगा तो वह चला गया, वे सबके साथ मिल-जुलकर रहना सीखे।

इससे तथा ऐसे दूसरे अनुभवोंपरसे मेरा यह खयाल बना कि यदि मां-वाप ठीक-ठीक निगरानी रख सकें तो उनके भले और बुरे लड़कोंके एक साथ रहने और पढ़नेसे अच्छे लड़कोंका किसी प्रकार नुकसान नहीं हो सकता। अपने लड़कोंको घरमें बंद कर रखनेसे वे शुद्ध ही रहते हैं और बाहर निकालनेसे वे विगड़ जाते हैं, यह कोई नियम नहीं है। हां यह बात जरूर है कि जहां अनेक प्रकारके बालक और बालिकाएं एक साथ रहते और पढ़ते हों, वहां मां-बाप-की और शिच्नककी कड़ी जांच हो जाती है। उन्हें बहुत सावधान और जागरूक रहना पड़ता है।

इस तरह लड़के-लड़िक्योंके सचाई श्रौर ईमानदारीके साथ परविरश करने श्रौर पढ़ाने-लिखानेमें कितनी श्रीर कैसी किठ-नाइयां हैं, इसका श्रनुभव दिन-दिन बढ़ता गया। शिच्चक श्रौर संरच्चककी हैसियतसे मुक्ते उनके हृद्योंमें प्रवेश करना था। उनके सुख-दु:खमें हाथ बंटाना था। उनके जीवनकी गुरिथयां सुल-भानी थीं, उनकी चढ़ती जवानीकी तरंगोंको सीधे रास्ते ले जानाथा।

कितने ही कैदियों के खूट जाने के बाद टॉल्स्टॉय-आश्रममें थोड़े ही लोग रह गये। ये खास करके फिनिक्सवासी थे। इसलिए मैं आश्रमको फिनिक्स ले गया। फिनिक्समें मेरी कड़ी परीचा हुई। इन बचे हुए आश्रम-वासियों को टॉल्स्टॉय-आश्रमसे फिनिक्स पहुं-चाकर मैं जोहां सबर्ग गया। थोड़े ही दिन जोहां सबर्ग रहा हो ऊंगा कि मुक्ते दो व्यक्तियों के पतनके समाचार मिले। सत्यामह-जैसे संप्राममें यदि कहीं भी असफलता-जैसी छुछ चीज दिखाई देती तो उससे मेरे दिलको चोट नहीं पहुंचती थी; परन्तु इस घटनाने तो मुक्तपर वज्र-पहार ही कर दिया। मेरे दिलमें घाव हो गया। उसी दिन मैं फिनिक्स रवाना हो गया। मि० केलन बेक-ने मेरे साथ जाने का आग्रह किया। वह मेरी देयनीय स्थितिको

समभ गये थे; जोर देने लगे मैं आपको अकेला नहीं जाने दूँगा। इस पतनकी खबर मुभे उन्हींके द्वारा मिली थी। रास्ते हामें मैंने सोच लिया, त्रथवा यों कहूं कि मैंने मान लिया कि इस त्रवस्थामें मेरा धर्म क्या है ? मेरे मनने कहा कि जो लोग हमारे संरच्छामें हैं उनके पतनके लिए संरत्तक श्रौर शित्तक किसी-न-किसी श्रंशमें जरूर जिम्मेदार हैं श्रौर इस दुर्घटनाके संबंधमें तो मुभे श्रपनी जिम्मेदारी साफ-साफ दिखाई दी। मेरी पत्नीने मुक्ते पहले ही चेताया था; पर मैं स्वभावतः विश्वासशील हूं, इससे मैंने उसकी चेतावनीपर ध्यान नहीं दिया था। फिर मुफ्ते यह भी प्रतीत हुआ कि ये पतित लोग मेरी व्यथाको तभी समभ सकेंगे जब मैं इस पतनके लिए कुछ प्रायश्चित्त करूंगा। इसीसे उन्हें अपने दोषों-का ज्ञान होगा त्र्यौर उसकी गंभीरताका कुछ त्र्यन्दाज मिलेगा। इस कारण मैंने सात दिनके उपवास श्रौर साढ़े चार मास तक एक समय भोजन करनेका विचार किया। मि० केलनबेकने मुक्ते रोकने की बहुत कोशिश की; पर उनकी न चली । अन्तमें उन्होंने प्राय-श्चित्तके श्रौचित्यको माना श्रौर श्रपने लिए भी मेरे साथ व्रत रखनेपर जोर दिया । उनके प्रेमको मैं न रोक सका । इस निश्चय-के बाद ही तुरन्त मेरा हृद्य हलका हो गया; मुक्ते शांति मिली। दोष करनेवालोंपर जो-कुछ गुस्सा त्राया था वह दूर हुत्रा त्रौर उनपर दया ही आती रही।

इस तरह ट्रेनमें ही ऋपने हृदयको हलका करके मैं फिनिक्स पहुंचा। पूछ-ताछकर जो कुछ बातें जाननी थीं, वे जान लीं। यद्यपि मेरे इस उपवाससे सबको बहुत कष्ट हुआ; पर उससे वाता-वरण शुद्ध हुआ। उस पापकी भयंकरताको सबने समभा, और विद्यार्थी-विद्यार्थिनियोंका और मेरा सम्बन्ध अधिक मजबूत और सरल हुआ।

इस दुर्घटनाके सिलिसलेमें ही, कुछ समयके बाद, मुक्ते फिर चौदह दिनके उपवास करनेकी नौबत छाई थी छौर मैं जानता हूं कि उसका परिणाम त्राशासे त्रधिक त्रज्ञा निकला; परन्त उन उदाहरणोंसे मैं यह नहीं सिद्ध करना चाहता कि शिष्योंके प्रत्येक दोषके लिए हमेशा शिचकको उपवासादि करना ही चहिए; पर मैं यह जरूर मानता हूँ कि मौकेपर ऐसे प्रायश्चित्त-रूप उपवासके लिए त्रवश्य स्थान है; किन्तु उसके लिए विवेक त्र्यौर त्र्यधिकारकी त्रावश्यकता है। जहां शिच्चक त्रीर शिष्यमें शुद्ध प्रेम-वन्धन नहीं, जहां शिच्नकको अपने शिष्यके दोषोंसे सची चोट नहीं पहुंचती, जहां शिष्यके मनमें शिच्नकके प्रति ऋादर नहीं, वहां उपवास निरर्थक है ऋौर शायद हानिकारक भी हो; परन्तु ऐसे उपवास या एक समय भोजन करनेके विषयमें भले ही कुछ शंका हो; किंतु शिष्योंके दोषोंके लिए शिच्नक थोड़ा-बहुत जिम्मेदार जरूर है, इस विषयमें कुछ भी संदेह नहीं।

#### 38

# बहनोंका हिस्सा--१

१६१२ के जाड़ेमें गोखले दक्तिण अफ्रिका त्राये । उनके त्राने-का उद्देश्य था—सरकार त्रीर सत्याप्रहियोंके बीचे समभौता कराना । जनरल बोथासे मिलनेके वाद उन्होंने हमें यह त्राशा दिलाई कि सब मामला ठीक हो जायगा। उन्होंने कहा—"त्रगले साल काला कानून रह हो जायगा और ३ पौंडका टैक्स हटा दिया जायगा।"

दूसरा साल त्र्याया; लेकिन हमारी त्र्याशा पूरी न हुई त्र्रौर १६१३ में टॉल्स्टॉय-त्र्याश्रमके निवासियोंको सत्याग्रहकी तैयारी करनी पड़ी, जिसका उद्देश्य था—३ पौंडके करको हटवाना ।

श्रव तक हमने खियोंको सत्याग्रहमें जेल जानेसे रोक रखा था— हालांकि वे अपने पातयोंके साथ जेल जानेके लिए उत्सुक रहती थीं; परंतु ऋब एक ऐसी घटना हुई जिसे देखते हुए यह मालूम होने लगा कि मानो परमात्मा स्वयं ऋदश्य रूपसे भारतीयोंकी जीतके लिए कोई सामग्री जैयार कर रहे हों त्रौर मानो द्विण अफ्रिकाके गोरोंके अन्यायोंको अधिक स्पष्ट रीतिसे बता देना चाहते हों। एक ऐसा मामला श्रदालतमें श्राया, जिसमें न्यायाधीशने यह फैसला दिया कि दिन्नण ऋफिकाके कानूनमें उसी विवाहके लिए स्थान है जो ईसाई-धर्मके अनुसार होता है—अर्थात जो विवाह श्रिधिकारीके रजिस्टरमें दुर्ज कर लिया जाता है उसके सिवा श्रीर किसी विवाहके लिए उसमें स्थान नहीं है। इस भयंकर फैसलेके श्रवुसार हिंदू, मुस्लिम, पारसी सभी विवाह रद्द करार दे दिये गये श्रौर इसके श्रनुसार द्विण श्रिफकामें विवाहित कितनी ही भारतीय स्त्रियोंका दुर्जा धर्मपत्नीका न रहा। वे सरासर रखेलियां समभी जाने लगीं, स्त्रियोंका ऐसा श्रपमान होनेपर कैसे धीरज धारण किया जा सकता था ? श्रव स्त्रियोंको सत्याप्रहमें शामिल होनेपर

हम नहीं रोक सकते थे। यह निश्चय हुत्रा कि उन्हें सत्याप्रह-संग्राममें शामिल होनेके लिए निमंत्रित किया जाय। सबसे पहले टॉल्सटॉय-त्राश्रममें रहनेवाली बहनों को ही निमंत्रण दिया गया। े वे स्वयं भी सत्याग्रहमें शामिल होनेके लिए तड़प रही थीं । संप्राममें श्रानेवाली तमाम कठिनाइयों श्रीर जोखिमोंका चित्र मैंने उनके सामने रखा। खान-पान, कपड़े-लत्ते, सोना-बैठना त्रादि सब बातोंमें उन्हें परतंत्रता रहेगी त्रादि समभाया। जेलमें सख्त मशकत करनी होगी, कपड़े धुलवाये जायंगे, ऋधिकारी लोग ऋपमान करेंगे इत्यादि बातोंसे भी उन्हें सावधान कर दिया; पर वे बहनें तो एक बातसे भी नहीं डरीं—सब-की-सब वहादुर थीं। उनमेंसे एक तो गर्भवती थी। कई वहनोंकी गोदमें नन्हें-नन्हें बच्चे थे; पर उन्होंने भी शामिल होनेका आप्रह किया। जिस प्रकार नेटालसे बिना परवाने ट्रांसवाल जाना गुनाह समभा जाता था उसी प्रकार ट्रांसवालसे नेटाल त्रानेवाला भी गुनाहगार था। इसलिए यह निश्चय किया गया था कि इन लोगोंको सरहद लांघकर ''बिना परवानेके ले जाकर" ट्रांसवालमें प्रवेश करनेके गुनाहमें गिरफ्तार करवा दें। इसी बीच जो बहनें गिरफ्तार करके छोड़ दी गई थीं उन्हें वापस नेटाल भेजा जाय । ऋगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो ठीक; यदि नहीं तो नेटालकी कोयलेकी खानमें, जिनका केंद्र न्यू-कैसल था, चली जावें श्रौर वहांके मजदूरोंको खानें छोड़नेके लिए समभावें। मजदूर प्रायः मद्रास इलाकेके तामिल-तेलगू ही थे।

इसके बाद मैं फिनिक्स पहुंचा। वहां सबके साथ मैंने चर्चा

की । सबसे पहले फिनिक्स रहनेवाली बहनोंसे इस विषयमें बात-चीत कर लेना था। मैं जानता था कि बहनोंको जेलमें भेजना एक भयंकर बात है। फिनिक्समें रहनेवाली बहुत-सी बहुनें गुजराती थीं । इसिलए उन्हें ट्रांसवालवाली बहनोंके समान मुस्तैद श्रौर श्रनुभवी नहीं कह सकते थे। फिर उनमेंसे कितनी ही तो मेरी रिश्तेदार थीं, इसलिए संभव था कि केवल मेरे लिहाजसे जेल जाना मंजूर करलें ख्रौर यदि ऐन वक्तपर घवड़ाकर ऋथवा जेलमें जानेके बाद कष्टोंसे डर कर माफी मांग लें तो मुक्ते कितना त्राघात पहुंचेगा। लड़ाई भी एकदम शिथिल हो जायगी, इत्यादि सभी बातोंपर विचार कर लेना जरूरी था। यह तो मैंने निश्चय ही कर लिया था कि श्रपनी पत्नीको मैं कभी नहीं ललचाऊंगा। एक तो यह ललचाने पर 'ना' कह नहीं सकती थी श्रीर यदि 'हां' कर भी ले तो मुफे यह निश्चय नहीं था कि उसकी 'हां' को कितना महत्त्व दिया जाय। ऐसे जोखिमके समय सभी अपने-श्राप जो काम करें उसीको मंजूर करना हितकर होता है। इसलिए अन्य बहनोंके साथ मैंने बातचीत की । उन्होंने भी ट्रांसवालकी बहनोंकी तरह फौरन वीड़ा उठा लिया श्रीर सब जेल-यात्रा करनेको तैयार हो गईं। उन्होंने मुक्ते यह भी विश्वास दिलाया कि हर प्रकारफ कष्ट भेलकर भी वे जेल-यात्रा पूरी करेंगी। इन सब बातोंको मेरी पत्नीने भी सुन लिया श्रीर उसने मुक्तसे कहा—''मुक्ते दुःख है कि आप मुक्तसे इस विषयमें कोई बातचीत क्यों नहीं करते ? मुफ्तमें ऐसी कौन कनी है जो मैं जेल न जा सकूंगी ? मैं भी उसी पथपर चलना चाहती हूं जिसके लिए

श्राप इन बहनोंको सलाह दे रहे हैं।" मैंने जवाब दिया—"तुम्हारे चित्तको मैं दुखी तो कैसे कर सकता हूं ? न इसमें अविश्वासकी कोई बात है। मैं तो तुम्हारे जवाब से खुश हूं; पर मुफे इस बातका श्राभास तक पसंद नहीं कि तुम मेरे कहनेसे जेल गई हो। ऐसे काम सबको ऋपनी-ऋपनी हिम्मतपर ही करने चाहिएं। यदि मैं तुमसे कहूं श्रीर तुम मेरी श्राज्ञाका पालन करनेके लिए जेल चली भी जात्रो, पर त्रगर त्रदालतमें खड़े रहते समय तुम्हारे हाथ-पांच कांपने लगें, हिम्मत हार जात्रो, जेलके कष्ट बरदाश्त न कर सको तो मेरा क्या हाल होगा ? संसारमें हम ऊंचा सिर करके कैसे खड़े रह सकेंगे ?" उत्तर मिला—"यदि मैं हिम्मत हारकर छूट आऊं तो मुफेस्वीकार मत करना । त्र्याप यह कल्पना भी किस तरह करसकते हैं कि त्राप त्रौर हमारे बच्चे तो उन कष्टोंको सह सकते हैं त्रौर त्रकेली मैं ही उन्हें नहीं सह सकूंगी ? मुक्ते तो त्रापको इस युद्ध में शामिल करना ही होगा।" मैंने उत्तर दिया—"तब तो हमें तुम्हें शामिल करना ही पड़ेगा । तुम मेरी शर्त जानती ही हो । मेरा स्वभाव भी जानती हो। अब भी विचार करना हो तो कर लो। पूरा विचार लेनेपर तुम्हें लगे कि शामिल न होना चाहिए, तो तुम्हें छुट्टी है। आगे कदम बढ़ानेके पहले ही अपना निश्चय बदलनेमें कोई शर्मकी वात नहीं है।" उसने कहा-"मुफे कुछ सोचना-विचारना नहीं है, मैं अपने निश्चयपर दृढ़ हूं।"

फिनिक्समें श्रौर रहनेवाले भी थे। उन्हें भी मैंने इस प्रश्न-पर स्वतंत्र रीतिसे विचार करनेके लिए कहा। संप्रामका श्रंत शीघ हो या देरीसे, फिनिक्स बना रहे या मिट जाय; जानेवाले भले-चंगे रहें या बीमार हो जायं पर किसीको पीछे न हटना चाहिए— इत्यादि शर्तें मैंने बार-बार भली प्रकार समभा दीं। सब तैयार हो गये। फिनिक्सके बाहरवालों में केवल रुस्तमजी पारसी थे। उन्हें सब लोग प्रेमसे 'काकाजी' कहते थे। उनसे ये सब बातें मैं छिपा नहीं सकता था छौर न वे पीछे रह सकते थे। पहले सत्याग्रहमें भी वे जेल जा चुके थे। अब दूसरी बार भी तैयार हो गये।

जैसा हमने सोचा था वैसा ही सब हुआ। जो बहनें ट्रांस-वालमें गिरफ्तार न हो सकीं वे निराश होकर अब नेटाल आईं; मगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए वे न्यू-कैसल चली गईं और वहां अपना काम शुरू कर दिया। इसका असर विजलीकी तरह हुआ। ३ पौंडके करकी बातका उनपर बहुत प्रभाव पड़ा। बस, मजदूरोंने अपना काम छोड़ दिया।

भला, श्रव सरकार उन बहादुर वहिनोंको कैसे छोड़ सकती थी ? उन्हें पकड़ा श्रौर तीन मासकी सजा दी गई।

80

# बहनोंका हिस्सा--- २

स्त्रियोंकी बहादुरीका वर्णन करना कठिन है। वे सब नेटालकी राजधानी मेरित्सबर्गकी जेलमें रखी गईं। वहां उन्हें कष्ट भी खूब दिये गये। उनके खान-पानकी जरा भी चिंता नहीं की जाती थी।

उनको धोबीका काम दिया गया। बाहरसे खाना मंगानेकी मनाही थी, जो श्राखीर तक कायम रही। कस्तूरबाई (मेरी पत्नी) का त्रत था कि वह एक खास तरहका भोजन ही कर सकती थी। बड़ी मुश्किलसे उसे वही खुराक देना श्रिधकारियोंने मंजूर किया; पर चीजें ऐसी मिलती थीं कि खाई नहीं जा सकती थीं। जैतूनके तेलकी खासतौरपर जरूरत थी। पहले तो वह दिया ही नहीं गया श्रौर जब मिला तो पुराना श्रौर खराव। जब यह प्रार्थना की गई कि हमारे खर्चसे ही खाना मंगवा दिया जाय तो उसपर जवाब दिया गया—"यह होटल नहीं है, जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा।" वह जब जेलसे छूटी तो वदनमें हिंदुयां भर रहगई थीं, श्रौर बड़ी मुश्किलसे वह बची।

एक दूसरी बहन भयंकर बुखार लेकर बाहर निकली, जिसने थोड़े ही दिन बाद उसे परमात्माके घर पहुंचा दिया। उसे मैं कैसे भूल सकता हूं ? वालीश्रम्मा श्रार० मनुस्वामी मुदलियार १६ वर्ष-की वालिका थी। मैं उसके पास गया, तब वह बिस्तरसे उठ नहीं सकती थी। कद ऊँचा था, इससे उसका लकड़ीके जैसा शरीर बड़ा डरावना मालूम होता था। मैंने पूछा—"वालीश्रम्मा, जेल जाने-पर श्रफसोस तो नहीं है ?"

"अफसोस क्यों हो ? अगर मुक्ते फिर गिरफ्तार करें तो मैं इसी च्या जेल जाने के लिए तैयार हूं।"

"पर इसमें ऋगर मौत ऋ।जाय तो ?"

"भले ही श्रावे न! देशके लिए मरना किसे श्रच्छा न लगेगा ?" इस बातचीतके कुछ ही दिन बाद वालीश्रम्मा चल बसी। उसकी देह चली गई पर वह श्रपना नाम श्रमर कर गई। इन बहनोंका बलिदान विशुद्ध था। उनका जेल जाना उनका आर्तनाद था, शुद्ध यज्ञ था। ऐसी शुद्ध हाादक प्रार्थनाको ही प्रभु सुनते हैं। यज्ञकी शुद्धि ही में उसकी सफलता है। भगवान् तो भावनाके भूखे हैं। भिक्तपूर्वक अर्थात् निःस्वार्थ भावसे अपित किया हुआ पत्र, पुष्प और जल भी परमात्मा को प्रिय है। उसे वे सप्रेम अंगीकार करके करोड़ों गुना फल देते हैं। सुदामाके मुट्ठी-भर चावलके बदले में उसकी बरसोंकी भूख भाग गई। अनेकके जेल जानेसे चाहे कोई फल न निकले; मगर एक शुद्धात्माका भिक्तपूर्ण समर्पण किसी समय निष्फल नहीं हो सकता। कौन कहता है कि दिच्चण अफिकामें किसिक्तका, यज्ञ सफल हुआ; पर इतना हम जरूर जानते हैं कि वाली-अम्माका बलिदान अवश्य ही सफल हुआ।

स्वदेश-यज्ञमें,जगत्-यज्ञमें श्रसंख्य श्रात्माश्रोंका बिलदान दिया गया है, दिया जारहा है, श्रीर दिया जायगा। यही ठीक भी है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि पूर्णरूपसे शुद्ध क्या है? पर सत्याश्रही इतना तो जरूर जानते हैं कि उनमेंसे यदि एक भी शुद्ध होगा तो उसका यज्ञ फलोत्पत्तिके लिए काफी है। पृथ्वी सत्यके बल पर टिकी हुई है। 'श्रसत्'—'श्रसत्य'के मानी हैं 'नहीं', 'सत्'—'सत्य' श्र्यात् 'हैं'—जहां श्रसत् श्र्यात् श्रस्तत्व ही नहीं, उसकी सफलता कैसे हो सकती हैं ? श्रीर जो सत्—श्र्यात्—'है' उसका नाश कौन कर सकता हैं ? वस, इसीमें सत्याग्रहका सिद्धांत समाविष्ट है।

# मजदूर भी

बहनोंकी इस गिरफ्तारीका मजदूरोंपर बड़ा ऋद्भुत प्रभाव पड़ा। न्यू-कैसलके पासकी खानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंने अपने श्रीजार फेंक दिये श्रीर जत्थे-के-जत्थे नगरमें श्राने लगे। खबर मिलते ही फिनिक्स छोड़कर मैं न्यू-कैसल पहुंचा।

ऐसे मजदूरोंका ऋपना घर नहीं होता। मालिक ही उसके लिए घर बनाते हैं, वे ही उनके रास्तों ऋादिपर दिया-बत्तींके प्रकाशका और पानीका इंतजाम भी करते हैं। मतलंब यह कि मजदूर हर तरहसे पराधीन रहते हैं।

ये हड़ताली मजदूरं मेरे पास कई प्रकारकी शिकायतें ले लेकर आने लगे। कोई कहता कि खानोंके मालिकोंने रास्ते परकी बत्तियों- को हटा लिया है। कोई कहता कि उन्होंने पानी बंद कर दिया है। कई कहते कि वे हड़तालियोंका असबाब कमरोंमेंसे बाहर फेंक रहे हैं। एक पठान भाई सैयद इज्ञाहीम ने मुभे अपनी पीठ दिखाकर कहा—"यह देखिये, मुभे कैसा मारा है, सिर्फ आपकी खातिर मैंने उस बदमाशको छोड़ दिया है, क्योंकि यही आपका हुक्म है। नहीं तो मैं पठान हूं और पठान कभी मार नहीं खाता; बल्कि मारता है।"

मैंने उत्तर दिया—"भाई, तुमने बहुत श्रच्छा काम किया। इसीको मैं सची बहादुरी कहता हूं। तुम जैसे लोगोंके बलपर ही हम जीतेंगे।"

मजदूर पांच पश्चीस नहीं, सैकड़ों थे। सैकड़ोंसे हजारों होनेमें भी देर नहीं थी। श्रीर ऐसा हुश्रा भी। उनके लिए मैं मकान कहां-से लाऊं ? खाने-पीनेका प्रबंध क्या करूं ? इतने बड़े श्रीर प्रतिच्चण बढ़नेवाले जुनसमुदायको एक ही स्थानपर बिना किसी उद्योगके रखना भयानक जरूर था।

मुक्ते इसका एक उपाय सूक्ता । इनको भी फिनिक्सके लोगोंकी तरह ट्रांसवास ले जाकर जेलमें क्यों न बैठा दुं ? कोई ४०० श्रादमी इकट्टे हो गये होंगे । उन सबको ट्रेनसे नहीं ले जा सकता था। इतने रुपये मैं कहांसे लाता ? फिर इससे लोगोंकी परीचा भी नहीं हो सकती थी। न्यू-कैसलसे ट्रांसवालकी सरहद ३६ मील थी। नेटालका सरहदी गांव चार्ल्सटाउन था त्रौर ट्रांसवालका वोकसरस्ट । पैदल ही सफर करनेका निश्चय किया । मजदूरोंसे भी सलाह की । उनमें स्त्रियां वच्चे वगैरा भी थे। कितने ही टाल-मटोल कर गये। हृदयको कठोर करनेके सिवाय मेरे पास कोई उपाय ही नहीं था। मैंने उनको कह दिया कि जो वापस खानोंमें कामपर जाना चाहते हों वे जा सकते हैं; पर लौट जानेको कोई तैयार नहीं था । जो पंगु थे, उन्हें ट्रेनसे भेजनेका निश्चय हुआ, शेष सब चार्ल्सटाउन तक पैदल चलनेको तैयार हो गये। रास्ता दो दिनमें तय करना था। श्रंतमें सभी प्रसन्न हो गये। न्यू-कैसलके गोरींको हैजेका भय था इसलिए वे जो-कुछ इंतजाम करनेवाले थे, उससे वे मुक्त हो गये श्रीर हम भी उनके इन्तजामके संकटसे मुक्त हो गये।

कूचकी तैयारी कर ही रहे थे कि खानके मालिकोंका निमंत्ररा

श्राया । मैं डरबन पहुंचा । वे इस बातको नहीं मानते थे कि २ पौंडक करका खानों से कोई संबंध नहीं है । मैं उन्हें इस बातके लिए राजी न कर सका कि वे सरकारके पास इस करको हटाने के लिए दरख्वास्त करें । तब मैं न्यू-कैंसल लौटा । मजदूरों का प्रवाह चारों तरफसे बहता श्रा रहा था । मैंने उन्हें सब बातें खोलकर सममा दी थीं । मैंने यह भी कहा था कि श्रगर श्राप लौट जाना चाहते हैं तो लौट सकते हैं । मालिकों की धौंस-धमको की बात भी कही । भावी विपत्तियों का भी चित्र खीं चकर बता दिया श्रोर चेता दिया कि लड़ाई कब समाप्त होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं । जेलके कष्ट बताये । सब कुछ समभाया; पर वे श्रपने निश्चयसे नहीं हटे। "श्राप जबतक लड़ने के लिए तैयार हैं, तब तक हम भी श्रपना कदम पीछ नहीं हटावें गे। हमें कष्टों का पूरा खयाल है, हमारी चिंता न की जिए।" इस तरहका निभय उत्तर मुक्ते मिला।

श्रव तो सिर्फ कूच करना बाकी रहा। एक दिन सांभको मैंने मजदूरोंको खबर दी कि दूसरे दिन (२८ श्रक्टूबर १६१३) बड़े सबेरे कूच करना है। राहमें चलते हुए किन नियमोंका पालन करना चाहिए, वे भी समभा दिये। पांच-छः हजारके भुंडको समभाकर रखना कोई मजाक नहीं था। मैंने उनसे कह दिया कि उन्हें रास्ते में १॥ पौंड रोटी श्रौर श्राधी छटांक शक्करके श्रलावा कोई श्रौर खुराक मिलनेकी गुंजाइश नहीं है। हां, यदि रास्तेमें भारतीय व्यापारी कुछ देंगे तो ले लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका तो उन्हें रोटी श्रौर शक्करपर संतोष करना होगा। बोश्रर-युद्ध

श्रौर जुलू-बलवेमें मुक्ते जो श्रनुभव प्राप्त हुश्रा था उसने इस मौके-पर खूब काम दिया। कोई जरूरतसे ज्यादा कपड़े न ले चलें, यह शर्त भी थी। रास्तेमें किसीकी चीजको हाथ न लगाया जाय। रास्तेमें श्रिधकारी लोग या दूसरे श्रंश ज मिलें, गालियां दें यापीटें तो सब बर्दाश्त कर लिया जाय। पुलिस केंद्र करना चाहे तो चुप-चाप श्रपने-श्रापको सौंप दिया जाय। श्रगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो भी लोग उसी तरह कृच करते चले जायं। ये सब बातें उन्हें समक्ता दी गई थीं। यह भी समक्ता दिया गया था कि मेरेपीछे कमशः कौन-कौन मेरा स्थान लें श्रौर कौन काम जारी रक्खें।

लोग समभ गये। हमारा भुंड सही सलामत चार्ल्सटाउन जा पहुंचा। यहां व्यापारियोंने खूब सहायता की। श्रपने मकान ठहरने के लिए खोल दिये। मस्जिदके श्रहातेमें रसोई बनाने के लिए सुविधा कर दी। कूचके लिए जो खुराक दी गई थी, वह वहीं तकके लिए थी। चार्ल्सटाउनमें हमें कुछ दिन ठहरना पड़ा, इसलिए हमें रसोई के वर्तनोंकी जरूरत पड़ी। व्यापारियोंने ये भी खुशी-खुशी दे दिये। चावल वगैरा हमारे पास पहले ही काफी थे; पर फिर भी व्यापारियोंने श्रपनी तरफसे श्रीर दिये।

चार्ल्सटाउन एक छोटा-सा गांव था। उस समय उसकी त्राबादी मुश्किलसे १००० होगी। उसमें इतने हजार मनुष्योंका समा जाना कठिन था। इसलिए बच्चों त्र्यौर स्त्रियोंको ही मकानोंके त्र्यंदर रखा, बाकी सब खुले मैदानमें ठहरे।

इमारे मनुष्योंसे खच्छताके नियमोंका पालन करवाना बड़ा

कितन था, लेकिन मेरे साथियोंने मेरे इस कामको आसान कर दिया। यह मेरा हमेशाका अनुभव है कि अगर नेता मुख्य सेवक बन जाय और हुक्म देनेके पहले ख़द सेवा करने लग जाय तो बहुत-सा काम हो जाता है। अगर नेता अपने शरीरको जरा भी कष्ट देगा तो दूसरे लोग भी ऐसा ही करने लग जायंगे। कम-से-कम ऐसा मुभे इस मौकेपर तो अनुभव हुआ ही। मैं और मेरे साथी कभी भाड़ना-बुहारना, मेला उठाकर फेंकना आदि काम करते जरा भी नहीं हिचिकचाते थे, इसलिए दूसरे लोग उन्हीं कामोंको उत्साहसे करने लग जाते। अगर हम खुद अपना हाथ नहीं चला सकते तो केवल हुक्म चला देने से कोई फायदा नहीं होता है। सभी सरदार बनकर दूसरोंपर हुक्मत जताने लगें तो कुछ भी काम नहीं हो सकता; लेकिन जहां खुद सरदार ही सेवक बन जाता है वहां दूसरे लोग सरदारीका दावा नहीं कर सकते।

भोजनमें दाल श्रीर भात दिया जाता था। सब्जी भी खूब मिल जाती थी; पर उसे श्रलग-श्रलग पकानेके लिए एक तो बर्तन नहीं थे, दूसरे उतना वक्त भी चाहिए। इसिलए सागदालके साथ मिला दिया जाता था। चौबीसों घंटे खाना पकता रहता, क्योंकि भूखे श्रादमी दिन-रात श्राते रहते थे। न्यू-कैसलममें किसी मजदूर-के ठहरनेकी जहरत नहीं थी। रास्ता सभीको मालूम था, इसिलए हरेक श्रादमी खानसे निकलते ही सीधा चार्ल्सटाउन श्रा पहुंचता।

जब मैं मनुष्यके धीरज श्रीर सहनशीलतापर विचार करता हूं तो मेरे सामने परमात्माकी महिमा खड़ी हो जाती है। खाना पकाने-

वालों में में मुखिया था। किसी दिन दालमें पानी ज्यादा हो जाता, कभी वह गल ही नहीं पाती। कभी साग कचा रहता तो कभी भात विगड़ जाता। लेकिन मैंने संसारमें ऐसे कम लोग देखे हैं जो ऐसा भोजन निगल लें। इसके विपरीत दिचए-अफ्रिकाकी जेलमें मैंने यह देखा कि निश्चित भोजनसे कुछ कम या देरीसे, या कचा खाना मिलते ही अच्छे-अच्छे शिचित समभे जाने वाले लोगों का मिज़ाज विगड़ जाता था।

खाना पकानेसे परोसनेका काम और भी कठिन था। वह तो विलकुल मेरे ही सुपुर्द था। कच्चे-पक्के भोजनका उत्तरदायी मैं रहता था। कभी-कभी खानेवाले बढ़ जाते और सामग्री कम हो जाती तो ऐसे मौकेपर थोड़ा-थोड़ा कम भोजन बांटकर मुभे लोगों-को समभाना भी पड़ता था। कम भोजन मिलनेपर बढ़नें मेरी और उलाहनेकी दृष्टिसे देखने लगतीं। और मेरा हेतु समभते ही हंसती हुई चल देतीं। वह दृश्य मैं अपने जीवनमें कभी नहीं भूल सकता। मैं कह देता—"मैं तो लाचार हूं—मेरे पास पकाया हुआ खाना तो थोड़ा है और लेनेवाले बढ़ गये। इसलिए अब मुभे इसी तरह देना चाहिए जिससे थोड़ा-थोड़ा सभीको पहुंच जाय।" यह सुनते ही वे 'संतोषम्' कहकर चली जातीं।

४२

### हमारा कूच---१

श्रव चार्ल्सटाउन छोड़नेका समय श्रा पहुंचा था। मैंने सरकारको लिख दिया था कि हम ट्रांसवालमें निवास करनेके हेतु

प्रवेश करना नहीं चाहते। हमारा प्रवेश तो वह सक्रिय पुकार है जो हम सरकारके वचन-भंगके उत्तरमें उठाना चाहते हैं। हमारा प्रवेश महज उस दुःखका चिह्न है जो हमारे आत्म-सम्मानकी हानि-से हमारे हृदयमें होरहा है। यदि आप हमें यहीं चार्ल्सटाउनमें गिरफ्तार कर लेंगे तो हम निश्चित हो जायंगे। यदि आप ऐसा न करेंगे और हममेंसे कोई चुपचाप शान्तिपूर्वक ट्रांसवालमें प्रवेश कर लेंगे तो इसके लिए हम जवाबदेह नहीं हैं । हमारे संप्राममें छिपाने योग्य कुछ नहीं है। इसमें किसीका व्यक्तिगत स्वार्थ भी नहीं है। यदि कोई लुक-छिपकर प्रवेश करेगा तो वह हमें प्रिय न होगा; पर जहां हजारों त्रादिमयोंसे काम लेना है, जहां प्रेमके सिवा श्रन्य कोई बन्धन नहीं है, वहां हम किसीके कार्यके लिए जिम्मे-दार नहीं हो सकते। साथ ही त्राप इतना भी जान लें कि यदि श्राप तीन पौंडवाला कर उठा लेंगे तो तमाम गिरमिटिया पुनः श्रपने कामपर लौट त्रावेंगे त्रौर हड़ताल समाप्त हो जायगी। भार-तीयोंके अन्य कष्टोंको दूर करनेके लिए हम उन्हें अपने सत्याप्रहमें शामिल नहीं करेंगे।

इस पत्रके कारण भी स्थिति बड़ी श्रिनिश्चित हो गई थी। इसका कोई ठिकाना न था कि सरकार कब हमें गिरफ्तार कर लेगी; पर ऐसी श्रनबनके मौकेपर सरकारके उत्तरकी प्रतीचा दिनोंतक नहीं की जा सकती थी। इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि यदि सरकार यहीं हमें गिरफ्तार न करे तो फौरन ट्रांसवालमें प्रवेश कर दिया जाय। यदि रास्तेमें भी वह हमें कहीं नहीं पकड़े तो प्रति-

दिन २० से लेकर २४ मील तकका सफर यह समुदाय ६ दिन तक करता रहे। ६ दिनमें टॉल्सटॉय-श्राश्रमपर पहुंचनेकी योजना थी। यह भी विचार कर लिया था कि बादमें युद्धकी समाप्ति तक वहीं पर सब रहें श्रोर काम करके श्रपनी श्राजीविका पैदा करें। , मि० केलनबैंकने सभी व्यवस्था कर रखी थी। इन्हीं यात्रियोंकी सहायता-से वहां मिट्टीके मकान बनवा लेनेका निश्चय कर लिया था। तब तक छोटे-छोटे डेरे लगाकर ब्ंदे श्रीर कमजोर लोगोंको उनमें रखनेका विचार था। हट्टे-कट्टे सभी पुरुष तो बाहर भी पड़े रह सकते थे। कठिनाई सिर्फ यही थी कि बारिशका मौसम शुरू होनेको था, इसलिए बरसातमें तो सबके लिए श्रासरा होना जरूरी था; पर मि० केलनबैंकको विश्वास था कि तब तक यह मामला ठीक हो जायगा।

कूचकी और तैयारियां भी की गईं। चार्ल्सटाउनके डाक्टर किस्को बड़े सज्जन थे। वे हमसे बड़ी सहानुभूति रखते थे। उन्होंने ऐसी द्वात्रोंकी छोटी-सी पेटी मुभे दी जो रास्तेमें काम आ सकती थी। आपने ऐसे कई डाक्टरी श्रीजार भी दे दिये थे जिनसे मुभ जैसा आदमी भी काम ले सके। इसे खुद हम ही उठाकर ले भी जाते थे; क्योंकि दलके साथ कोई सवारी वगैरा तो थी नहीं। इसिलिए हमने इतनी ही द्वाइयां रखीं जो एक साथ सौ आदमियोंक लिए काम दे सकें। इससे हमें कोई कठिनाई नहीं हुई; क्योंकि प्रतिदिन शामको,हमें किसी-न-किसी गांवके नजदीक पड़ाय डालना पड़ता था श्रीर किसी द्वाईके खतम होते ही फौरन वहांसे नई

ले ली जा सकती थी। दूसरे, हम अपने साथ एक भी मरीज या पंगु आदमीको नहीं रखते थे। उन्हें राहमें ही छोड़ते चले जाते थे।

खानेके लिए डबल रोटी ऋौर शकरके सिवा क्या मिल सकता था ? पर उस रोटीको भी तो त्राठ दिन तक हम कैसे रख सकते थे ? वह तो प्रतिदिन लोगोंको बांटी जाती थी। इसका उपाय यही हो सकता था कि हर मंजिल पर कोई हमें रोटियां भेज दिया करे; पर करे कौन ? हिन्दुस्तानी बावर्ची तो वहां थे नहीं। फिर हर गांवमें इस तरह डबल रोटी बनानेवाले भी तो नहीं होते। देहातमें तो शहरोंसे रोटियां जाती हैं। यदि बावर्ची रोटी बराबर तैयार कर दिया करें त्रौर रेलवाले ठीक समय उसे पहुंचा दिया करें, तभी यह हो सकता था। चार्ल्सटाउनकी ऋपेचा वाकसरेस्ट लगभग दूना बड़ा गांव था। वहां डबल रोटी पकानेवालेकी एक वड़ी दूकान थी। उसने बड़ी ख़ुशीसे रोटियां पहुंचानेका काम त्रपने जिम्मे ले लिया । हमारी कठिनाइयोंको देखकर बाजार-भाव-से श्रधिक पैसे लेनेकी कोशिश भी उसने नहीं की। रोटियां भी अच्छे आटेकी देता और रेलपर वह समयपर रोटियां भेज देता त्र्यौर रेलवाले भी, जोकि गोरे ही थे, प्रामाणिकता-पूर्वक हमारे पास पहुंचा देते । यही नहीं, बल्कि इसमें वे विशेष सावधानी श्रौर संभाल भी रखते। उन्होंने हमारे लिए कितनी ही सुविधायें भी कर दीं; क्योंकि वे जानते थे कि हमारी किसीसे दुश्मनी नहीं थी श्रीर न किसीको हानि पहुंचानेका हमारा उद्देश्य था। हमें तो खुद कष्ट संहकर अपने अन्यायकी पुकार' करनी थी। इसलिए हमारे त्रासपासका वायु-मंडल भी इसी तरह शुद्ध हो गया त्रौर हो रहा था। मनुष्य-जातिका प्रेम भाव प्रकट हुत्र्या। सबने यही त्र्यनुभव किया कि हम सब ईसाई, पारसी, मुसलमान, हिंदृ, यहूदी इत्यादि भाई-भाई ही हैं।

इस तरह, कूचकी तैयारी होनेपर मैंने एक बार फिर समभौते-की कोशिश की। पत्र, तार वगैरा तो भेज ही चुका था! अब मैंने टेलीफोन पर जनरल स्मट्ससे बातचीत की। आधे मिनटमें जवाब मिला—"जनरल स्मट्स आपसे कोई वास्ता रखना नहीं चाहते। आपके जो जीमें आवे कीजिए।" और टेलीफोन बंद। यह अक-ल्पित बात नहीं थी। हां, मैंने इतने रूखेपन की आशा जरूर नहीं रखी थी। दूसरे दिन (६ नवंबर १६१३ को) निश्चित समयपर ६॥ बजे सुबह हमने प्रार्थना की और ईश्वर का नाम लेकर कूच शुरू कर दिया। कूच में हमारे साथ २०३७ पुरुष, ११७ स्त्रियां और ४७ बच्चे थे।

#### ४३

# 

चार्ल्सटाउनसे एक मीलकी दूरीपर वोकसरस्टका भरना था, इसको पार करते ही ट्रांसवालमें पहुंच जाते हैं। इस भरनेके उस पार घुड़सवार पुलिस खड़ी थी। सबसे पहले मैं उसके पास गया। लोगोंको समभा दिया गया था कि जब मैं उधरसे इशारा करूं तो वे फौरन भरना पार कर जायें; पर अभी मैं पुलिससे बातचीत कर ही रहा था कि लोग आंगे घुस गये और भरनेको पारकर चले श्राये । घुड़सवार उनके सामने खड़े हो गये; पर वह समुदाय इस तरह रूकनेवाला नहीं था । पुलिस हमें पकड़ना नहीं चाहती थी । मैंने लोगोंको शांत किया श्रोर उन्हें सममाया कि वे एक कतारमें होकर चलें । ४-७ मिनटमें सभी शांत होगये श्रोर श्रव ट्रांसवाल-में कूच करना श्रारंभ किया ।

वोकसरस्टके गोरोंने दो दिन पहले ही सभा की थी, उसमें हमें अनेक प्रकारकी धमिकयां दी गई थीं। कितनों ही ने तो यहां तक कहा कि यदि भारतीय ट्रांसवालमें प्रवेश करेंगे तो हम उनपर गोलियां चला देंगे। इस सभामें मि० कैलनबैक गोरोंको समभाने गये थे, पर उनकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता था।

इस सभाकी खबर हमें मिल चुकी थी और हम इस अवसरके लिए तैयार भी थे। काफी पुलिस बुलानेका मतलब यह भी हो सकता था कि गोरोंको उपद्रव करनेसे रोका जाय। जो हो हमारा जुलूस शांतिपूर्व क अपने मुकामपर जा पहुंचा। मुक्ते तो याद है कि किसी गोरेने जरा भी खुराफात नहीं की। सभी इस नये आश्चर्यको देखनेके लिए बाहर निकल पड़े थे। उनमेंसे कितनों ही की आंखों-में मित्रता मलकती थी।

हमारा पहला मुकाम पामफोर्ड था, जो वोकसरस्टसे न मील दूर था। शामको कोई पांच बजे हम वहां पहुंच गये। रोटी और शक्कर खाकर सब लोग खुली हवामें लेटे हुए थे। कोई भजन गा रहा था तो कोई बातचीत कर रहा था। कितनी ही स्त्रियां थककर चूर होगई थीं। अपने बच्चोंको गोदमें लेकर चलनेकी हिम्मत तो

उन्होंने की थी; पर श्रव श्रागे चलना उनके बसके बाहर था। इस-लिए श्रपनी चेतावनीके श्रनुसार मैंने उन्हें एक भारतीय सज्जनकी दुकानपर छोड़ दिया श्रोर उन्हें कह दिया कि हम टॉल्स्टॉय-श्राश्रम पर पहुंच जायं तो वे उन्हें वहां भेज दें श्रोर गिरफ्तार हो जायं तो उन्हें श्रपने घरपर वापस भेज दें।

जैसे-जैसे रात होती गई वैसे-वैसे शांति बढ़ती गई। मैं भी सोनेकी तैयारी कर रहा था कि इतने में कुछ त्रावाज सुनाई दी। लालटेन हाथमें लिये हुए पुलिस-च्रफसरको मैंने देखा। मैं इसका मतलब समभ गया। मुभे कोई तैयारी तो करनी ही नहीं थी। पुलिस-च्रफसरने कहा, "मेरे पास च्रापके नाम वारंट है, ज्रापको मुभे गिरफ्तार करना है।"

मैंने पूछा—"कब ?"

उत्तर मिला—"श्रभी।"

"मुभे कहां लेजाइएगा ?"

"त्रभी तो इस नजदीक वाले स्टेशन पर; गाड़ी मिलते ही वोकसरस्ट।"

मैंने कहा—''तत्र तो मैं विना किसी को जगाये ही आपके साथ हो लेता हूं; पर अपने एक साथी को कुछ समभा-बुभा दूं?'' ''शौकसे।''

मैंने पास ही सोये हुए पी० के० नायङ्को जगाया, उन्हें ऋपनी गिरफ्तारीकी बात कही और समका दिया कि वे लोगोंको सुबह होनेसे पहले न जगांवें। प्रातः होते ही नियमानुसार सूर्य उदय

होनेसे पहले कूच कर दें। जहां विश्रांति लेने श्रीर रोटी बांटनेका समय हो, वहीं वे मेरी गिरफ्तारीकी खबर उन्हें सुनादें। इस दर्मियान में जो-जो पूछें उन्हें बताते जावें। यदि सरकार दलको गिरफ्तार करना चाहे तो वे गिफ्तार हो जावें। न पकड़े तो दल नियमित रूपसे कूच करता चला जाय। नायहू-को किसी प्रकारका भय तो था नहीं । उन्हें यह भी समभा दिया गया था कि अगर वे ख़ुद गिरफ्तार हो जावें तो उन्हें क्या करना चाहिए। वोकसर-स्टमें मि॰ केलनबैक भी थे ही। मैं पुलिसके साथ-साथ हो लिया। प्रातःकाल हुत्रा, वोकसरस्टकी ट्रेनमे बैठे। वोकसरस्टकी ऋदालत-में मुकदमा चला । सरकारी वकीलने तारीख बढ़ानेकी दुख्वीस्त दी; क्योंकि उसके पास कोई सबत तैयार नहीं था। तारीख बढ़ा दी गई। मैंने जमानतकी दर्ख्वास्त पेश की। कारण बताया—"मेरे पास २००० पुरुष; १२२ स्त्रियां ऋौर ४० बच्चोंका दल है। ऋगली तारीख तक मैं उनको निश्चित स्थानपर पहुंचाकर फिर हाजिर हो सकता हूं।" सरकारी वकीलने इसका विरोध किया। मजिस्ट्रेट लाचार था; क्योंकि मुभ्भपर जो इलजाम लगाया गया था, वह ऐसा नहीं था जिसमें हाजिर जमानत नहीं हो सकती थी। उसने ४० पौंडका मुचलका लेकर मुभे छोड़ दिया। मि० केलनबैकने मेरे लिए मोटर तैयार रखी थी । मैं फौरन ऋपने लोगोंमें पहुंच गया । हम पुनः त्रागे बढ़े; पर मुक्ते त्राजाद छोड़कर सरकार कैसे चैन पा सकती थी ? इसलिए मैं **= तारीख हीको दुबारा स्टैंडर्टनमें** पकड़ लिया गया। ऋपेत्ताकृत यह स्थान कुछ बड़ा है। बड़ी ऋजीब

रीतिसे यहां मेरी गिरफ्तारी हुई । मैं लोगों को रोटी बांट रहा था। यहां के दूकानदारोंने हमें मुरब्बोंके कुछ डिब्बे भेंटमें दिये थे। उसके बांटनेमें उस दिन ज्यादा समय लगा था। इसी बीच मजिष्ट्रेट मेरे पास आकर खड़ा होगया। बांटनेका काम पूरा होते ही उसने मुभे एक तरफ बुलाया। मैं उसे जानता था, इसलिए सोचा कि शायद वह कोई बात कहना चाहता हो; परन्तु उसने तो हंसकर मुभसे कहा—

"आप मेरे कैदी हैं।"

मैंने कहा—"तब तो मेरा दरजा बढ़ गया। पुलिसके बदले आपको मेरी गिरफ्तारीके लिए आना पड़ा; पर मुक्तपर मुकदमा तो अभी चलाइएगा न ?"

"मेरे साथ ही चले चिलये। ऋदालत हो ही रही है।" वह बोले।

लोगोंसे कूच जारी रखनेको कहकर मैं उनके साथ चल दिया। मैं अदालतके कमरेमें पहुंचा तो अपने दूसरे कुछ साथियोंको भी गिरफ्तार पाया।

फौरन मुमे कोर्टके सामने खड़ा किया गया। मैंने अपने छूटनेके लिए वे ही कारण पेश किये जो मैंने वोकसरस्टमें पेश किये थे। यहां भी सरकारी वकीलने विरोध किया और ४० पौंडकी जमानत पेश करनेपर मुमे २१ ता० तकके लिए छोड़ दिया गया।

व्यापारी लोगोंने मेरे लिए गाड़ी तैयार ही रखी थी। हमारा दल तीन मील भी नहीं चल पायाथा कि मैं फिर उसमें जा मिला। इस बार हम लोगोंने सोचा कि शायद अब हम सब टॉल्स्टॉय-आश्रम तक जा पहुंचेंगे; पर यह धारणा गलत निकली। लोग मेरी गिरफ्तारीके आदी हो गये, यह बात कुछ कम थी? मेरे प्र साथी तो जेल हीमें रहे। अब हम जोहांसवर्गके पास पहुंचते जा रहे थे। पाठकोंको याद होगा कि पूरा रास्ता आठ दिनमें तय करनेका निश्चय किया गया था। अबतक हम अपने निश्चयानुसार प्रति-दिन रास्ता तय करते आरहे थे और अब पूरी चार मंजिलें बच रही थीं; लेकिन ज्यों-ज्यों हमारा उत्साह बढ़ता जाता था, त्यों-त्यों सरकार ज्यादा-से-ज्यादा परेशान होती जाती थी कि इस भारतीय हमलेको कैसे रोके? हमें अपनी मंजिल तय करनेपर यदि यह पकड़ती तो उससे उसकी कमजोरी और अकुशलता जाहिर न होती? इसलिए उसने शायद सोचा कि यदि पकड़ना ही है तो मंजिलपर पहुंचनेके पहले ही क्यों न पकड़ लिया जाय!

इसी समय गोखलेका एक तार मिला कि मि॰ हैनरी पोलक, जो हमारे साथ फिनिक्समें रहा करते थे, भारतवर्ष जाकर भारतीयों और ब्रिटिश गवर्नमेंटके सामने वहांकी वस्तुस्थिति रखनेमें उनकी मदद करें। इसलिए हमने उनको भारत भेजनेकी तैयारी की। मैंने उन्हें लिखा कि वह जावें; लेकिन वह जानेसे पहले मुक्तसे मिलकर सारी सूचनाएं ले लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस सफरमें ही मुक्तसे मिल लेनेकी इजाजत मांगी। मैंने तारसे उन्हें उत्तर दिया कि— "गिरफ्तार हो जानेकी जोखिम उठाना चाहें तो चले आवें।"

जोखिम उठाकर भी मुक्तसे सलाह लेनेकी इच्छासे मि० पोलक

हमें स्टेंडर्टन और प्रेलिंगस्टेडके बीच टीकवर्थमें ६ तारीखको मिले। दोपहरके ३ बजे होंगे। हमारी बातचीत अभी हो ही रही थी। मि० पोलक और मैं दोनों दलके आगे-आगे चल रहे थे। कुछ और साथी भी हमारी बातें सुन रहे थे। शामको मि० पोलकको डरबन जानेवाली गाड़ी पकड़नी थी; लेकिन 'मोरे मन कछु और है कर्ताके कछु और।' हमारी बात-चीत हो ही रही थी कि एक घोड़ागाड़ी सामने आकर ठहर गई। उसमें ट्रांसवालके इमिन्न शन-आफिसके उच्च अधिकारी मि० चमनी और एक पुलिस-अफसर भी थे। दोनों नीचे उतरे। उन्होंने मुक्ते दूर लेजाकर कहा—''में आपको गिरफ्तार करता हूं।''

इस तरह चार दिनमें मैं तीन बार पकड़ा गया । मैंने पूछा— "इस दल को ?"

"हम उसे देख लेंगे"—उन्होंने उत्तर दिया। मैं आगे कुछ न बोला। मैंने मि॰ पोलकसे कह दिया कि वह दलके साथ जावें। सिर्फ अपने गिरफ्तार होनेकी खबर दलको देनेका समय ही मुभे दिया गया। लोगोंसे शांति रखनेके लिए मैंने कहना शुरू किया ही था कि अधिकारीने बीच हीमें रोककर कहा—"अब आप कैदी हैं, भाषण नहीं दे सकेंगे।"

में श्रपनी स्थितिको समभ गया। बोलना बन्द कराके तुरंत ही श्रफसरने गाड़ीवानको गाड़ी तेज चलानेकी श्राज्ञा दी श्रौर पल भरमें दल श्रांखोंसे श्रोभल हो गया।

पहले मुभे वे प्रे लिंगस्टेड ले गये और वहांसे वेलफोर होते

हुए हीडलबर्ग । यहां मैंने रात बिताई ।

उधर हमारा दल भी मि० पोलकके नेतृत्वमें बढ़ता गया और रात भर में लिंगस्टेडमें ठहरा। १० तारीखको सबेरे ६ वजे दल भी वेलफोर पहुंचा जहां तीन स्पेशल रेलगाड़ियां उन्हें नेटाल ले जाकर छोड़नेके लिए तैयार खड़ी थीं। लोग कुछ हठ पकड़ गये—"गांधीको बुलाओ, वह कहेंगे तब हम गिरफ्तार होंगे और रेल में बैठेंगे।" मि० पोलक और काछलिया सेठने समभा-बुभाकर और यह कहकर कि आखिर हमारी यात्राका उद्देश्य भी तो जेल जाना है, यात्रियोंको राजी किया और सब-के-सब शांतिपूर्वक रेलमें बैठ गये।

#### 88

# सत्याग्रहकी विजय

इधर मुक्ते फिर श्रदालतमें खड़ा किया गया । इस बार मेरी गिरफ्तारी डंडीसे जारी हुए वारंटके मुताबिक हुई थी, इसलिए मुक्ते वे उसी दिन डंडी लेगये।

उधर मि० पोलकको बेह्न होरमें गिरफ्तार तो किया ही नहीं, उल्टे उनकी सहायताके लिए अधिकारियोंने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की; लेकिन जब वह रेलमें बैठनेवाले ही थे कि उन्हें चार्ल्स-टाउनमें गिरफ्तार कर लिया गया। मि० केलनबैक भी नहीं बच सके और दोनों मित्रोंको बोकसरस्ट जेलमें बंद कर दिया गया।

११ तारीखको डंडीमें मुभपर मुकदमा चला श्रौर नौ महीने सख्त कैंदकी सजा मुभे सुना दी गई। श्रभी तो ट्रांसवालमें प्रवेश करनेके लिए लोगोंको उकसाने श्रौर फुसलानेके श्रपराधपर वोक- सरस्टमें मुभपर मुकदमा चलाना बाकी था। चुनाचे मुभे १३ तारीख-को वोकसरस्ट ले गये। वहां जेलमें मुभे केलनबेक स्रौर पोलक भी मिल गये। मुभे ख़ुशी हुई।

१४ तारीखको हम तीनों वोकसरस्टकी अदालतमें पेश हुए। हम तीनोंको ३-३ महीनेकी कैद हुई। वोकसरस्ट जेलमें आये दिन नये-नये कैदी आते थे और हमें बाहर होनेवाली घटनाओंकी खबरें मिल जाया करती थीं, इसलिए कुछ दिन तो खुशी-खुशी कट गये। इन सत्याप्रही कैदियोंमें हरवतिंसह नामका एक बूढ़ा भी था, अवस्था ७५ वर्षसे भी अधिक होगी। वह खानोंमें नौकर नहीं था। उसने बरसों पहले अपना गिरमिट पूरा कर लिया था, इसलिए वह हड़-ताली भी नहीं था। मेरे गिरफ्तार होते ही लोगोमें जोश बढ़ आया और बहुतसे लोग नेटालसे ट्रांसवालमें प्रवेश करके गिरफ्तार होने लगे। हरवतिंसह भी इन्हींमेंसे एक था।

एक दिन मैंने जेलमें हरवतसिंहसे पृञ्जा, "श्राप जेलमें क्यों श्राये; श्राप-जैसे बूढ़ोंको तो मैंने जेल जानेके लिए नहीं कहा।"

हरबतसिंहने उत्तर दिया—"जब आप, आपकी धर्भपत्नी और आपके बच्चे तक हमारी खातिर जेल गये तो मैं कैसे रह सकता था ?"

"लेकिन आप जेलके कष्टोंको नहीं सह सकेंगे। आप जेल छोड़कर चले जावें तो ठीक होगा। क्या मैं आपको छुड़ानेकी कोशिश करूं ?"

"मैं जेल हरगिज नहीं छोड़्ंगा। सुभे तो—एक दिन—त्राज-कलमें मरना है ही। ऐसे भाग्य कहां जो मैं जेलमें ही मर सकं ?" इस निश्चयको मैं कैसे हिला सकता था ? उस श्रशित्तित साधुके श्रागे मेरा मस्तक श्रद्धासे भुक गया । हरबतसिंहकी साध पूर्ण हुई । वह जेल हीमें ४ जनवरी १६१४को मर गया । सैकड़ों भार-तीयोंके समन्न हिंदू-प्रथाके श्रनुसार सम्मानपूर्वक उसके शवका श्राग्न-संस्कार किया गया । उस युद्धमें हरबतसिंह-जैसे एक नहीं श्रानेक लोग थे; लेकिन जेलमें मरनेका सौभाग्य पानेवाले हरबतसिंह श्रकेले ही थे श्रीर इसलिए द्विण श्राफ्रकाके सत्याप्रहके इतिहासमें हरवतसिंहका नाम श्रादरके साथ लिया जायगा ।

मगर श्रव कूच करनेवाले लोगोंकी श्रोर चलें। स्पेशल गाड़ियां उन्हें वापस नेटाल ले गईं श्रोर वहां उन्हें जेलमें घर दिया गया। सरकारने खानोंके श्रासपास घेरे बना दिये। उन्हें डंडी श्रोर न्यू-कैसल जेलोंका हिस्सा करार दिया गया श्रोर मजदूरोंको उन्हीं में काम करनेकी मशक्कत दी गई। इस गुलामीके खिलाफ हिन्दुस्तान-में तीत्र रोष फैला।

वीमार होते हुए भी खासतौरसे गोखलेने इस बातके लिए बहुत कोशिश की थी। इसी समय (दिसंबर १६१६) वाइसराय लार्ड हार्डिजने अपना वह प्रसिद्ध भाषण दियाथा जिसके कारण दिचाण-श्राफिका श्रीर इंग्लेंडमें भी जहां-तहां खलबली मच गई। कायदा यह था कि वाइसराय साम्राज्यके दूसरे स्थानोंकी टीका-टिप्पणी नहीं करते थे; पर लार्ड हार्डिजने तो सख्त टीका कर डाली। इतना ही नहीं उन्होंने तो सत्यामहियोंका पूरा-पूरा बचाव भी किया। यहांतक कि सविनय अवझाका भी समर्थन कर डाला। उसके इस साहसका सब तरफ अच्छा असर पड़ा। एक जांच कमीशन बैठा और, यद्यपि कोई भी हिंदुस्तानी इस कमीशनका मेंबर नहीं था, जनरल स्मट्ससे पत्र-व्यवहार कर मुभे विश्वास होगया कि हमारा उद्देश्य सत्याप्रह-आंदोलनको बंद करनेसे भी पूरा हो सकेगा। और निश्चय ही, कमीशनकी रिपोर्ट प्रकाशित होते ही गवर्नमेंटने यूनियनके सरकारी गजटमें 'इंडियन रिलीफ बिल' प्रकाशित किया, जिसके फलस्वरूप, देरसे ही सही, लेकिन कुछ समभौता हुआ। उस बिलके मुताबिक—

- (१) तीन पौंडका टैक्स उठा लिया गया।
- (२) तमाम ऐसी शादियां, जो हिंदुस्तानमें विधि-विहित मानी जाती थीं, ऋफ्रिकामें भी विधि-विहित मानी जाने लगीं।
- (३) व्यक्तिके श्रंगूठेके निशानवाला परवाना उसको यूनियन-की सीमामें प्रवेश करनेके लिए इजाजतनामा करार दिया।

इस प्रकार म सालके बाद यह महान् सत्याग्रह आंदोलन खत्म हुआ और ऐसा प्रतीत होने लगा कि दिल्ला अफ्रिकाके भारतीयों-को अब कुछ राहत मिली। और मैं १म जुलाई १६१४ को स्वदेश जाते हुए रास्तेमें इंग्लैंडमें गोखलेसे मिलनेके लिए रवाना हुआ। मेरे हृद्यमें उल्लास और दुःख दोनोंकी छाया थी। उल्लास इस बातका कि मैं बरसोंके बाद स्वदेश लौट रहा था और गोखलेके पथ-प्रदर्शनमें स्वदेश सेवा करनेका इच्छुक था। और दुःख इस बातका कि जहां मैंने जीवनके २१ साल बिताये, असंख्य मीठे और कड़वे अनुभव प्राप्त किये, अपने जीवन-कार्यकी नींव डाली, उस दित्तग् ऋफिकासे बड़ी व्यथा और वेदनाके साथ मैं विदा हो रहा था।

#### 84

# गोखलेसे मिलने

ऊपर लिख चुका हूं कि सत्याप्रह युद्धके समाप्त होनेके बाद गोखलेकी इच्छासे इंग्लैंड होते हुए स्वदेशके लिए रवाना हुन्छा। साथमें कस्तूरबाई त्रौर केलनबेक थे। सत्याप्रह-संप्रामके दिनोमें मैंने रेलमें तीसरे दर्जेंके टिकट खरीदे; परन्तु इस तीसरे दर्जे ऋौर हमारे तीसरे दर्जेमें बहुत श्रंतर है। हमारे यहां तो सोने-बैठनेकी जगह भी मुश्किलसे मिलती है श्रौर सफाईकी तो बात ही क्या पृछ्ना। किंतु इसके विपरीत यहांके जहाजोंमें जगह काफी रहती थी श्रीर सफाईका भी श्रन्छा खयाल रखा जाता था। कंपनीने हमारे लिए कुछ श्रौर भी सुविधाएं कर दी थीं। कोई हमको तंग न करने पाये, इस खयालसे एक पाखानेमें ताला लगाकर ताली मेरे सुपुर्द कर दी थी; श्रौर हम, फलाहारी थे, इसलिए हमको ताजे श्रौर सूखे फल देनेकी श्राज्ञा भी जहाजके खजांचीको दे दी गई थी । मामूली तौरपर तीसरे दर्जेंके यात्रियोंको फल कम ही मिलते हैं त्रौर मेवा तो कतई नहीं मिलती। इस सुविधाके कारण हमू लोग समुद्रपर बहुत शांतिसे १७ दिन बिता सके।

इस यात्राके कितने ही संस्मरण जानने योग्य हैं। मि० केलन-वेकको दूरबीनोंका बड़ा शौक था। एक-दो कीमती दूरबीनें उन्होंने श्रापने साथ रखी थीं; पर इसके विषयमें रोज हमारी श्रापसमें बहस होती । मैं उन्हें यह जंचानेकी कोशिश करता कि यह हमारे आदर्शके श्रौर जिम्म सादगीको हम पहुंचना चाहते हैं उसके श्रनुकृल नहीं है । एक रोज तो हम दोनोंमें इस विपयपर गरमागरम बहस हो गई । उस समय हम दोनों श्रपनी केबिनकी खिड़कीके पास खड़े थे ।

मैंने कहा—"श्रापके श्रीर मेरे बीच ऐसे भगड़े होनेसे तो क्या यह बेहतर नहीं है कि इस दूरबीनको समुद्रमें फेंक दें ?"

मि० केलनने तुरंत उत्तर दिया—"जरूर, इस भगड़ेकी जड़को फेंक ही दीजिए।"

मैंने कहा-- "देखो मैं फेंक देता हूं।"

उन्होंने बे-रोक उत्तर दिया-"मैं सचमुच कहता हूं, फेंक दीजिए।"

बस मैंने दृर्बीन फेंक दी। उसका दाम कोई सात पौंड था; परंतु उसकी कीमत उसके रुपयेकी श्रपेचा मि० केलनबेकको जो मोह उसके साथ था, उसमें थी। फिर भी मि० केलनबेकने श्रपने मनमें कभी इस बातका दुःख न होने दिया। उनके मेरे बीच तो ऐसी कितनो ही बातें हुआ करती थीं—यह तो उसका एक नम्ना पाठकोंको दिखाया है।

हम दोनों सत्यको सामने रखकर ही चलनेका प्रयत्न करते थे। इसलिए मेरे उनके इस संबंधके फलस्वरूप हम रोज कुछ-न-कुछ नई बात सीखते। सत्यका श्रानुसरण करते हुए हमारे क्रोध, स्वार्थ, हे प इत्यादि सहज ही शमन होजाते थे श्रीर यदि न होते तो सत्यकी प्राप्ति न होती थी। राग-हे पादिसे भरा मनुष्य सरल हो सकता है, वाचिक सत्य भले ही पाल ले; पर उसे शुद्ध सत्यकी प्राप्ति नहीं होसकती। सत्यकी शोध करनेके मानी हैं राग-द्वेषादि द्वन्द्वसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेना।

जिन दिनों हमने यह यात्रा त्रारंभ की, उससे पहले टॉल्स्टॉय-श्राश्रमके व्यक्तियोंकी नैतिक कमजोरीके कारण मैंने सात श्रौर चौदह दिनके उपवास किये थे, यह मैं पहलेके ऋध्यायमें बता चुका हूं। इसके कारण ऋभी बदनमें पूरी ताकत नहीं ऋा पाई थी। जहाजमें डेकपर खूब घूमकर काफी खाने श्रौर उसे पचानेका यत्न करता; पर ज्यों-ज्यों मैं ऋधिक घूमने लगा, त्यों-त्यों पिंडलियोंमें ज्यादा दर्द होने लगा। विलायत पहुंचनेके बाद तो यह दर्द ख्रौर बढ़ गया। वहां डाक्टर जीवराज मेहतासे मुलाकात होगई थी। उपवास ऋौर इस दर्दका इतिहास सुनकर उन्होंने कहा—"यदि श्राप थोड़े समय तक श्राराम नहीं करेंगे तो श्रापके पैरोंके सदाके लिए सुन्न पड़ जानेका ऋंदेशा है।" तब जाकर मुक्ते पता चला कि बहुत दिनोंके उपवाससे गई ताकत जल्दी लाने या बहुत खानेका लोभ नहीं रखना चाहिए। उपवास करनेकी अपेचा छोड़ते समय श्रिधिक सावधान रहना पड़ता है श्रीर शायद इसमें श्रिधिक संयम भी होता है।

मदीरामें हमें समाचार मिले कि लड़ाई ऋब छिड़नेवाली है। इंग्लैंडकी खाड़ीमें पहुंचते-पहुंचते खबर मिली कि लड़ाई शुरू हो गई और हम रोक लिये गये। पानीमें जगह-जगह गुप्त मार्ग बनाये गये थे; उनमेंसे होकर हमें साउदैम्पटन पहुंचते हुए एक-दो दिनकी

देर होगई । युद्धकी घोषणा ४ त्रगस्तको हुई त्रौर हम लोग ६ त्रगस्तको विलायत पहुंचे ।

४६

# लड़ाईमें भाग

' विलायत पहुंचनेपर खबर मिली कि गोखले तो पेरिसमें रह गये हैं। पेरिसके साथ आवागमन संबंध बंद होगया है, और यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब आयेंगे। गोखले अपने स्वास्थ्य-सुधारके लिए फ्रांस गये थे; किंतु बीचमें युद्ध छिड़ जानेसे वहीं अटक गये। उनसे मिले बिना मुभे देश जाना नहीं था; और वह कब आवेंगे, यह कोई कह नहीं सकता था।

श्रब सवाल यह पैदा हुश्रा है कि इस दरिमयान करें क्या ? इस लड़ाईके संबंधमें मेरा क्या धर्म है ? जेलके मेरे साथी श्रौर सत्याग्रही सोराबजी श्रव्जिणिया विलायतमें बैरिस्टरीका श्रध्ययन कर रहे थे। सोराबजीको एक श्रेष्ठ सत्याग्रहीके तौरपर इंग्लैंडमें बैरिस्टरीकी तालीमके लिए भेजा था, कि जिससे दिच्या श्रिकामें श्राकर वे मेरा स्थान ले लें। उनका खर्च डाक्टर जीवराज मेहता देते थे। उनके श्रौर उनकी मार्फत डाक्टर जीवराज मेहता इत्यादिके साथ, जो विलायतमें पढ़ रहे थे, इस विषयपर सलाहमशाविरा किया। विलायतमें उस समय जो हिन्दुस्तानी लोग रहते थे उनकी एक सभा एकत्र की गई श्रौर उनके सामने मैंने श्रपने विचार उपस्थित किये। मेरा यह मत हुश्रा कि विलायतमें रहनेवाले हिंदुस्तानियोंको इस लड़ाईमें श्रपना हिस्सा श्रदा करना चाहिए।

श्रंग्रेज विद्यार्थी लड़ाईमें सेवा करनेका श्रपना निश्चय प्रकट कर चुके हैं। हम हिन्दुस्तानियोंको भी इससे कम सहयोग न देना चाहिए। मेरी इस बातके विरोधमें इस सभामें बहुतेरी दलीलें पेश की गईं। कहा गया कि हमारी ऋौर ऋंग्रे जोंकी परिस्थितिमें हाथी-घोड़ेका त्रांतर हैं—एक गुलाम दूसरा सरदार । ऐसी स्थितिमें गुलाम श्रपने प्रभुकी विपत्तिमें स्वेच्छापूर्वक कैसे मदद कर सकता है ? फिर जो गुलाम श्रपनी गुलामीसे छूटना चाहता है, उसका धर्म क्या यह नहीं है कि प्रभुकी विपत्ति से लाभ उठाकर श्रपना छुटकारा कर लेनेकी कोशिश करे ? पर वह दलील मुक्ते उस समय कैसे जंच सकती थी ? यद्यपि मैं दोनोंकी स्थिति का महान् श्रंतर समभ सका था, फिर भी मुभे हमारी स्थिति बिलकुल गुलामकी-सी नहीं मालूम होती थी। उस समय मैं यह समभे हुएथा कि ऋंग्रेजी शासन-पद्धतिकी ऋपेज्ञा कितने ही ऋंग्रेज ऋधिकारियोंका दोष त्र्राधिक था त्र्रौर उस दोषको हम प्रेमसे दूर कर सकते हैं ! मेरा यह खयाल था कि यदि श्रंम जोंके द्वारा श्रौर उनकी सहायतासे हम अपनी स्थितिका सुधार चाहते हों तो हमें उनकी विपत्तिके समय सहायता पहुं चाकर ऋपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। ब्रिटिश-शासन-पद्धतिको मैं दोषमय तो मानता था; परन्तु आजकी तरह वह उस समय असहा नहीं मालूम होती थी। अतएव आज जिस प्रकार वर्तमान शासन-पद्धतिपरसे मेरा विश्वास उठ गया है और त्राज में श्रंप्रेजी राज्यकी सहायता नही कर सकता, इसी तरह उस समय जिन लोगोंका विश्वास इस पद्धतिपरसे ही नहीं; बल्कि

श्चंत्र जी त्र्यधिकारियों परसे भी उठ चुका था, वे मदद करनेके लिए कैसे तैयार हो सकते थे ?

उन्होंने इस समयको प्रजाकी मांगें जोरके साथ पेश करने और शासनमें सुधार करनेकी आवाज उठानेके लिए बहुत अनुकूल पाया। मैंने इसे अंग्रे जोंकी आपत्तिका समय सममकर मांगें पेश करना उचित न समभा और जबतक लड़ाई चल रही है तबतक हक मांगना मुल्तवी रखनेके संयममें सभ्यता और दीर्घ-दृष्टि समभी। इसलिए मैं अपनी सलाहपर मजबूत बना रहा और कहा कि जिन्हें स्वयंसेवकोंमें नाम लिखाना हो वे लिखा दें। नाम अच्छी संख्यामें आये। उनमें लगभग सब प्रांतों और सब धर्मींके लोग थे।

फिर लार्ड कके नाम एक पत्र भेजा गया। उसमें हम लोगोंने अपनी यह इच्छा और तैयारी प्रकट की कि हम हिन्दुस्तानियोंके लिए घायल सिपाहियोंकी सेवा-सुश्रषा करनेकी तालीमकी यदि आवश्यकता दिखाई दे तो उसके लिए हम तैयार हैं। कुछ सलाह-मश-वरा करनेके बाद लार्ड कूने हम लोगोंका प्रस्ताव स्वीकार किया और इस बातके लिए हमारा अहसान माना कि हमने ऐसे मौकेपर साम्राज्यकी सहायता करनेकी तैयारी दिखाई।

जिन-जिन लोगोंने श्रपने नाम लिखाये थे उन्होंने प्रसिद्ध डाक्टर फेएटलीकी देख-रेखमें घायलों की सुश्रूषा करनेकी प्राथमिक तालीम शुरू की । छः सप्ताहका छोटा-सा शिचा क्रम रखा गया था श्रौर इतने समयमें घायलोंको प्राथमिक सहायता करनेकी सब विधियां सिखा दी' जाती थीं। हम कोई ५० खयंसेवक इस शिचा-

कममें सम्मिलित हुए । छः सप्ताहके बाद परीन्ना ली गई तो उसमें सिर्फ एक शख्स फेल हुआ । जो लोग पास हो गये ं नके लिये सरकारकी छोरसे कवायद वगैरा सिखानेका प्रबंध हुआ । कवायद सिखानेका भार कर्नल बैंकरको सौंपा गया और वह इस दुकड़ीके मुखिया बनाये गये ।

इस समय विलायतका दृश्य देखने लायक था। युद्धसे लोग घबराते नहीं थे; बल्कि सब उसमें यथाशक्ति मदद करनेके लिए जुट पड़े । जिनका शरीर हट्टा-कट्टा था, वे नवयुवक सैनिक-शित्ता प्रहरा करने लगे; परन्तु श्रशक्त बृढ़े श्रौर स्त्री श्रादि भी खाली हाथ न बेंठे रहे। उनके लिए भी काम तो था ही। वे युद्धमें घायल सैनिकोंके लिये कपड़ा इत्यादि सीने-काटनेका काम करने लगे । वहां स्त्रियोंका 'लाइसियम' नामक एक क्लब है । उसके सभ्योंने सैनिक-विभागके लिए त्र्यावश्यक कपड़े यथाशक्ति बनानेका जिम्मा ले लिया। सरोजिनी देवी भी इसकी सभ्य थीं। उन्होंने इसमें खुब दिलचरपी ली थी। उनके साथ मेरा वह प्रथम ही परिचय था। उन्होंने कपड़े च्योंतकर मेरे सामने उनका एक ढेर रख दिया श्रौर कहा कि जितने सिला सको, उतने सिलाकर मुफे दे देना। मैंने उनकी इच्छाका स्वागत करते हुए घायलोंकी शुश्रूषाकी। उस तालीम-के दिनों में जितने कपड़े तैयार होसके उतने करके उनको दे दिये।

इस तरह अपना धर्म समभकर मैं युद्ध में पड़ा तो सही; पर मेरे नसीब में यह नहीं बदा था कि उसमें मैं सीधा भाग लूं, बल्कि ऐसे नाजुक मौकेपर सत्याग्रह तक करने की नौबत आ गई।

### गोखलेकी उदारता

विलायतमें पसलीके दर्दकी शिकायत हो गई थी। इस बीमारी के वक्त गोखले विलायतमें आ पहुँचे थे। उनके पास केलनबैक और मैं हमेशा जाया करते। उनसे ज्यादातर युद्धकी ही बातें हुआ करतीं। जर्मनीका भूगोल केलनबैककी जबान पर था, और यूरोपकी यात्रा भी उन्होंने बहुत की थी, इसलिए वह नकशा फैलाकर गोखलेको लड़ाईकी छावनियां दिखाते।

जब मैं बीमार हुआ था तब मेरी बीमारी भी हमारी चर्चाका एक विषय होगई थी। भोजनके प्रयोग तो उस समय भी मेरे चल ही रहे थे। उस समय मैं मूंगफली, कच्चे और पक्के केले, नींबू, जैतूनका तेल, टमाटर, अंगूर इत्यादि चीजें खाता था। दूध, अनाज, दाल वगैरा चीजें विलकुल न लेता था। मेरी देख-भाल जीवराज मेहता करते थे। उन्होंने मुभे दूध और अनाज लेनेपर बड़ा जोर दिया। इसकी शिकायत ठेठ गोखले तक पहुंची। फला-हार-संबंधी मेरी दलीलोंके वह कायल न थे। तंदुरुस्तीकी हिफा-जतके लिए डाक्टर जो-जो बतावें वह लेना चाहिए, यही उनका मत था।

गोखलेके त्राप्रहको न मानना मेरे लिए बहुत कठिन बात थी। जब उन्होंने बहुत ही जोर दिया तब मैंने उनसे २४ घंटे तक विचार करनेकी इजाजत मांगी। केलनबैक श्रौर मैं घर श्राये। रास्तेमें मैंने उनके साथ चर्चा की कि इस समय मेरा क्या धर्म है ? मेरे प्रयोगमें वह भी मेरे साथ थे। उन्हें यह प्रयोग पसंद भी था; परंतु उनका रुख इस बातकी तरफ था कि यदि स्वास्थ्यके लिए मैं इस प्रयोगको छोड़ दूं तो ठीक होगा; इसलिए अब अपनी अंतरात्माकी आवाजका फैसला लेना ही बाकी रह गया।

सारी रात मैं विचारमें डूबा रहा। अब यदि मैं अपना सारा प्रयोग छोड़ दूं तो मेरे सारे विचार ऋौर मन्तव्य धूलमें मिल जाते थे । फिर उन विचारोंमें मुफे भूल भी नहीं मालूम होती थी इसलिए प्ररन यह था कि किस ऋंश तक गोखलेके प्रेमके ऋाधीन होना मेरा धर्म है, अथवा शरीर-रत्ताके लिए ऐसे प्रयोग किस तरह छोड़ देने चाहिएं। अंतको मैंने यह निश्चय किया कि धार्मिक दृष्टिसे प्रयोगका जितना श्रंश श्रावश्यक है उतना रखा जाय श्रीर शेष बातों में डाक्टरों की ऋाज्ञाका पालन किया जाय। मेरे दूध त्यागने में धर्म-भावनाकी प्रधानता थी। कलकत्तेमें गाय-भैंसका दूध जिन घातक विधियों द्वारा निकाला जाता है, उसका दृश्य मेरी आंखोंके सामने था। फिर यह विचार भी मेरे सामने था कि मांसकी तरह पशुका दूधभी मनुष्यकी खुराक नहीं हो सकती। इसलिए दूध-त्याग पर हद् निश्चय करके मैं सुबह उठा। इस निश्चयसे मेरा दिल बहुत हल्का हो गया था; किंतु फिर भी गोखलेका भय तो था ही; किंतु साथ ही मुफ्ते यह भी विश्वास था कि वह मेरे निश्चयको तोड़नेका उद्योग न करेंगे।

शामको 'नेशनल लिबरल क्रब' में हम उनसे मिलने गये, उन्होंने

तुरंत पूछा—"क्यों, डाक्टरकी सलाहके अनुसार ही चलने का निश्चय किया न ?"

मैंने धीरेसे जवाब दिया—"श्रीर सब बातें तो मैं मान लूंगा परंतु श्राप एक बातपर जोर न दीजिएगा । दूध श्रीर दूधकी बनी चीजें श्रीर मांस, इतनी चीजें मैं न लूंगा, श्रीर इनके न लेनेसे यदि मौत भी श्राती हो तो मैं समभता हूं उसका स्वागत कर लेना मेरा धर्म है।"

"तुमन यह त्रांतिम निर्णय कर लिया है ?'' गोखलेने पूछा । "मैं समभता हूं कि इसके सिवा मैं त्रापको दूसरा उत्तर नहीं दे सकता । मैं जानता हूं कि इससे त्रापको दुःख होगा, परन्तु मुफे ज्ञमा कीजिएगा ।'' मैंने जवाब दिया ।

गोखलेने कुछ दुःखसे, परंतु बड़े ही प्रेमसे कहा—"तुम्हारा यह निश्चय मुक्ते पसंद नहीं। मुक्ते इसमें धर्मकी कोई बात नहीं दिखाई देती, पर अब मैं इस बात पर जोर नहीं दूंगा।" यह कहते हुए जीवराज मेहताकी खोर देखकर उन्होंने कहा—"अब गांधीको ज्यादा दिक न करो। उन्होंने जो मर्यादा बांध ली है उसके खेन्दर ये जो-जो चीजें ले सकते हैं वही देनी चाहिएं।"

डाक्टरने अपनी अप्रक्षता प्रकट की; पर वह लाचार थे। मुभे मूंगकी दालका पानी लेनेकी सलाह दी, और कहा—"उसमें हींगका बघार दे लेना।" मैंने इसे मंजूर कर लिया। एक-दो दिन मैंने वह पानी लिया भी; परंतु इससे उलटा मेरा दर्द बढ़ गया। मुभे वह मुआफिक नहीं हुआ, इससे मैं फिर फलाहारपर आगया। उपरके इलाज डाक्टरने, जो मुनासिब समभे, किये ही। इससे अलबत्ता आराम था; परंतु मेरी इन मर्यादाओंपर वह बहुत बिगड़ते। इसी बीच गोखले भारतवर्षको रवाना हुए; क्योंकि वह लंदनका अक्तूबर-नवंबरका कोहरा सहन नहीं कर सके।

पसलीका दर्द भोजन-परिवर्तन करनेसे श्रीर कुछ बाह्य उप-चारोंसे ही मिटा; परंतु बीमारी बिलकुल निर्मूल न हुई। संभाल रखनेकी जरूरत तो श्रभी थी ही। श्रभी विश्वीनेपर ही पड़ा रहना पड़ता था। डाक्टर मेहता बीच-बीचमें श्राकर देख जाया करते थे, श्रीर जब जाते तभी कहा करते—"श्रगर मेरा इलाज कराश्रो तो देखते-देखते श्राराम हो जाय।"

यह सब हो रहा था कि एक रोज मि॰ राबर्स मेरे घर आये श्रीर मुमसे जोर देकर कहा कि आप देश चले जाओ। उन्होंने कहा, "ऐसी हालत में आप नेटली हिर्गिज नहीं जा सकते। कड़ा के का जाड़ा तो अभी आगे आनेवाला है। मैं तो आप्रहके साथ कहता हूं कि आप देश चले जायंगे तो वहां जाकर चंगे हो जायंगे। तबतक यदि युद्ध जारी रहा तो उसमें मदद करनेके और भी बहुत अवसर मिल जायंगे, और नहीं तो जो कुछ आपने यहां किया है उसे भी मैं कम नहीं सममता।"

मुक्ते उनकी यह सलाह श्रच्छी मालूम हुई श्रौर मैंने देश जानेकी तैयारी की ।

१ यह श्रस्पतालका नाम है बहां घायलोंकी सुश्रूषा करनेके लिए गांधीजीको श्रपनी टुकड़ीके साथ जाना था।

### विदा

मि० केलनबैक देश जानेके निश्चयसे हमारे साथ रवाना हए थे । विलायतमें हम साथ ही रहते थे । युद्ध शुरू हो जानेके कारण जर्मन लोगोंपर बड़ी सख्त देख-रेख थी श्रौर हम सबको इस बात-पर शक था कि केलनबैक हमारे साथ आ सकेंगे या नहीं। उनके लिए पासपोर्ट प्राप्त करनेका बहुत प्रयत्न किया गया। मि० राबट्र स खुद उन्हें पास दिला देनेके लिए रजामंद थे। उन्होंने सारा हाल तार द्वारा वाइसरायको लिखा, पर लार्ड हार्डिजका तरंत सीधा श्रौर सुखा जवाब त्राया—"हमें त्रफसोस है; हम इस समय किसी तरह जोखिम उठानेके लिए तैयार नहीं हैं।" हम सबने इस जवाबके श्रौचित्य को समभा। केलनबैकके वियोगका दुःख तो मुक्ते हुश्रा ही; परंतु मैंने देखा कि मेरी श्रपेत्ता उनको ज्यादा हुत्रा । यदि वह भारतवर्षमें त्रा सके होते तो त्राज एक बढ़िया किसान त्रौर बुनकर-का सादा जीवन व्यतीत करते होते । श्रब वह दिन्तए श्रिफिकामें श्रपना वही श्रमली जीवन व्यतीत करते हैं श्रीर भवन-निर्माण-का कार्य कर रहे हैं।

हमने तीसरे दर्जेका टिकट लेनेकी कोशिश की; परंतु पी० एंड श्रो०के जहाजमें तीसरे दरजेका टिकट नहीं मिलता था, इसलिए दूसरे दरजेका लेना पड़ा। दक्तिण श्रिफकासे हम कितना ही ऐसा फलाहार साथ बांध लाये थे जो जहाजोंमें नहीं मिलता था। वह हमने साथ रख लिया। दूसरी चीजें तो जहाजमें मिलती ही थीं।

डाक्टर मेहताने मेरे शरीरको मीट्स प्लास्टरके पट्टे से बांध दिया था और मुक्ते कहा था कि पट्टा बंधा रहने देना। दो दिनके बाद वह मुक्ते सहन न हो सका और बड़ी मुश्किलके बाद मैंने उसे उतार डाला और नहाने-धोने भी लगा। फल और मेवेके सिवाय और कुछ नहीं खाता था, इससे तिबयत दिन-दिन सुधरने लगी और स्वेजकी खाड़ीमें पहुंचनेतक तो अच्छी हो गई। यद्यपि इससे शरीर कमजोर हो गया था फिर भी बीमारीका भय मिट गया था और मैं रोज धीरे-धीरे कसरत बढ़ाता गया। स्वास्थ्यमें यह शुभ परिवर्तन तो मेरा यह खयाल है कि समशीतोष्ण हवाकी बदौलत ही हुआ।

पुराने अनुभवसे अथवा और किसी कारणसे अंग्रेज यात्रियों के और हमारे अंदर यहां जो अंतर मैंने देखा वह दिच्च अफ्रिकासे आते हुए भी नहीं देखा था। वहां भी अंतर तो था; परन्तु यहां उनसे और ही प्रकार का भेद दिखाई दिया। किसी-किसी अंग्रेजके साथ बातचीत होती; परंतु वह भी 'साहव-सलामत' से आगे नहीं। हार्दिक भेंट नहीं होती थी; किंतु दिच्चण अफ्रिकाके जहाज में और दिच्चण अफ्रिकामें हार्दिक भेंट हा सकती थी। इस भेदका कारण तो मैं यही समभा कि इधरके जहाजोंमें अंग्रेजोंके मनमें यह भाव कि 'हम शासक हैं' और हिंदुस्तानियोंक मनमें यह भाव कि 'हम गुलाम हैं', जानमें या अनजानमें काम कर रहा, था।

ऐसे वातावरणसे जल्दी छूटकर देश पहुंचनेके लिए मैं स्रातुर

होरहा था। अदन पहुंचनेपर ऐसा भास हुआ मानो थोड़े-बहुत घर आगये हैं। अदनवालों के साथ दिन्न अफिकामें ही हमारा अच्छा संबंध वंध गया था; क्योंकि भाई कैकोबाद कायसजी दीनशा डरबन आ गये थे और उनके तथा उनकी पत्नीके साथ मेरा अच्छा परिचय हो चुका था। थोड़े ही दिनमें हम बंबई आ पहुंचे। जिस देशमें में १६०४में लौटनेकी आशा रखता था वहीं १० वर्ष बाद पहुंचनेसे मेरे मनको बड़ा आनंद हो रहा था। बंबईमें गोखलेने खागत बगेराका प्रबंध कर ही डाला था। उनकी तबियत नाजुक थी। फिर भी वह बंबई आ पहुंचे थे। उनसे मिलकर तथा उनके जीवनमें मिलकर अपने सिरका बोभ उतार डालनेकी उमंगसे में बंबई पहुंचा था; परंतु विधाताने कुछ और ही रचना रच रखी थी—

'मोरे मन कछु श्रीर है, कर्ताके कछु श्रीर।'

88

# गोखलेके साथ पूनामें

मेरे बंबई पहुंचते ही गोखलेने मुभे खबर दी कि बंबईके गवर्नर आपसे मिलना चाहते हैं और पूना आनेसे पहले आप उनसे मिलते आवें तो अच्छा होगा। इसलिए मैं उनसे मिलने गया। मामूली बात-चीत होनेके बाद उन्होंने मुभसे कहा—

"श्रापसे मैं एक वचन लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सर-कारके संबंधमें यदि श्रापको कहीं कुछ श्रांदोलन करना हो तो उसके पहले श्राप मुक्तसे मिल लें श्रीर बातचीत कर लें।" मैंने उत्तर दिया कि "यह वचन देना मेरे लिए बहुत सरल हैं; क्योंकि सत्याप्रहीकी हैसियतसे मेरा यह नियम ही है कि किसीके खिलाफ कुछ करनेके पहले उसका दृष्टि-बिंदु खुद उसीसे सममल्दूं और अपनेसे जहांतक हो सके उसके अनुकूल होनेका यत्न करूं। हमेशा दिच्चण अफ्रिकामें इस नियमका पालन किया है और यहां भी मैं ऐसा ही करनेका विचार करता हूँ।"

लार्ड विलिंगडनने इसपर मुके धन्यवाद दिया और कहा— "त्राप जब कभी मिलना चाहें, मुक्तसे तुरंत मिल सकेंगे और त्राप देखेंगे कि सरकार जान-बूक्तकर कोई वुराई नहीं करना चाहती।"

मैंने जवाव दिया—"इसी विश्वासपर तो मैं जी रहा हूं।"

त्रव में पूना पहुंचा । वहांके तमाम संस्मरण लिखना मेरी सामर्थ्यके वाहर है । गोखलेने त्रौर भारत-सेवक-समितिके सभ्योंने सुभे त्रपने प्रेमसे नहला दिया । जहांतक सुभे याद है उन्होंने तमाम सभ्योंको पूना बुलाया था । सबके साथ दिल खोलकर मेरी बातें हुई । गोखलेकी तीत्र इच्छा थी कि मैं भी समितिका सदस्य वन् । मेरी इच्छा तो थी ही; परंतु सदस्योंकी यह धारणा हुई कि समिति के त्रादर्श त्रौर उमकी कार्य-प्रणाली सुमसे भिन्न थी। इसलिए वे दुविधामें थे कि सुभे सदस्य होना चाहिए या नहीं ! गोखलेकी यह मान्यता थी कि त्रपने त्रादर्शकी रचा करने त्रौर उनके साथ मिल जानेका स्वभाव भी था। उन्होंने कहा—"परंतु हमारे साथी कभी त्रापके दूसरोंको निभा लेनेके इस गुणको नहीं पहचान

पाये हैं । वे अपने आदर्शपर हद रहनेवाले स्वतंत्र और निश्चित विचारके लोग हैं । मैं आशा तो यही रखता हूं कि वे आपको सदस्य बनाना मंजूर कर लेंगे, परंतु यदि न भी करें तो आप इससे यह तो हर्गिज न समभोंगे कि आपके प्रति उनका प्रेम या आदर कम है । अपने इस प्रेमको अखंडित रहने देनेके लिए ही वे किसी तरहकी ज खिम उठानेसे डरते हैं; परंतु आप समितिके बाकायदा सदस्य हों या न हों, मैं तो आपको सदस्य मानकर ही चलूंगा।"

सिमितिका सदस्य बन्ं या न वन्ं एक आश्रमकी स्थापना करके फिनिक्सके साथियोंको उसमें रखकर मैं वहां बैठना चाहता था। मैंने अपना यह संकल्प उनपर प्रकट कर दिया था। गुजराती होनेके कारण गुजरातके द्वारा सेवा करनेकी पूंजी मेरे पास अधिक होनी चाहिए, इस विचारसे गुजरातमें भी कहीं स्थिर होनेकी इच्छा थी। गोखलेको यह विचार पसंद आया और उन्होंने कहा—

"जरूर आश्रम स्थापित करो। सदस्योंके साथ जो बातचात हुई है उसका फल कुछ भी निकलता रहे; परंतु तुम्हारे आश्रमके लिए धनका प्रबंध मैं कर दूंगा। उसे मैं अपना ही आश्रम समभू गा।"

यह सुनकर मेरा हृदय फूल उठा। चंदा मांगनेके फंफटसे बचा। यह समफ्तकर बड़ी खुशी हुई और इस विश्वास से कि अब मुक्ते अकेले अपनी जिम्मेदारीपर कुछ न करना पड़ेगा; बल्कि हरएक उलक्षनके समय मेरे लिए एक पथ-प्रदर्शक यहां है, इससे मेरे सिरका बोफ उतर गया।

गोखलेने स्वर्गीय डाक्टर देवको बुलाकर कह दिया—''गांधीका

खाता अपनी समितिमें खोल लो और उनको अपने आश्रमके लिए तथा सार्वजनिक कामोंके लिए जो कुछ रूपया चाहिए वह देते जाना।"

श्रव में पूना छोड़कर शांति-निकेतन जानेकी तैयारी कर रहा था। श्रंतिम रातको गोखलेने खास मित्रोंकी एक पार्टी इस विधिसे की जो मुक्ते रुचिकर होती। उसमें वही चीजें श्रर्थात् फल श्रौर मेवे मंगाये थे, जो में खाया करता था। पार्टी उनके कमरेसे कुछ ही दूरीपर थी। उनकी हालत ऐसी न थी कि वह वहांतक भी श्रा सकते; परंतु उनका प्रेम उन्हें कैसे रुकने देता? वह जिद करके श्राये थे; परंतु उन्हें गश श्रा गया श्रौर वापस लौट जाना पड़ा। ऐसा गश उन्हें बार-बार श्रा जाया करता था, इसलिए उन्होंने कहलवाया कि पार्टीमें किसी प्रकारकी गड़बड़ न होनी चाहिए। पार्टी क्या थी, समितिके श्राश्रममें श्रितिथ-घरके पासके मैदानमें जाजम बिछाकर हम लोग बैठ गये थे श्रौर मूंगफली, खजूर वगैरा खाते हुए प्रेम-वार्ता करते थे, एवं एक-दूसरेके हृदयको श्रिवक जाननेका उग्रोग करते थे।

किंतु उनकी यह मूर्च्छा मेरे जीवनके लिए कोई मामूली अनु-भव नहीं था।

y o

# धमकी ?

बंबईसे मुफे श्रपनी विधवा भौजाई श्रौर दृसरे कुटुं वियोंसे मिलनेके लिए राजकोट श्रौर पोरबंदर जाना था। इसलिए मैं राजकोट गया। दक्षिण श्रक्तिकामें सत्याप्रह-श्रांदालनके मिलसिलेमें मैंने श्रपना पहनावा जितना हो सकता था गिरमिटिया मजदूरकी तरह कर डाला था। मेरे ऐसे कपड़े पहननेवाला श्रामतौरपर गरीब श्रादिमयों में ही गिना जाता है। इस समय वीरमगाम श्रीर बढ़-वाणमें प्लेगके कारण, तीसरे दरजे के मुसाफिरोंकी जांच-पड़ताल होती थी। मुक्ते उस समय हलका-सा बुखार था। जांच करनेवाले श्रफसरने मेरा हाथ देखा तो उसे वह गरम मालूम हुआ, इसिलए उसने हुक्म दिया कि राजकोट जाकर डाक्टरसे मिलो श्रीर मेरा नाम लिख दिया।

बंबईसे शायद किसीने तार या चिट्ठी भेज दी होगी, इस कारण बढ़वाण स्टेशनपर दर्जी मोतीलाल, जो वहांके एक प्रसिद्ध प्रजा-सेवक माने जाते थे, मुक्तसे मिलने श्राये। उन्होंने मुक्तसे वीरमगामकी जकातकी जांचका तथा उसके संबंधमें होनेवाली तकलीफोंका जिक किया। मुक्ते बुखार चढ़ रहा था, इसलिए बात करनेकी इच्छा कम ही थी। मैंने उन्हें थोड़ेमें ही उत्तर दिया—

"त्राप जेल जानेके लिए तैयार हैं ?"

इस समय मैंने मोतीलालको बैसा ही युवक समका, जो बिना विचारे उत्साहमें हां कर लेते हैं; परंतु उन्होंने बड़ी दृदताके साय उत्तर दिया—

"हां, जरूर जेल चले जायंगे; पर श्रापको हमारा श्रगुष्टा बनना पड़ेगा। काठियावाड़की हैसियतसे श्रापपर हमारा पहला हक है। श्रभी तो हम श्रापको नहीं रोक सकते; परं तु वापस लौटते समय श्रापको बढ़वारा जरूर उररना पड़ेगा। यहांके युवकोंका काम श्रौर उत्साह देखकर आप खुश होंगे। आप जब चाहें तब अपनी सेनामें हमें भरती कर सकेंगे।"

राजकोट पहुंचते ही मैं दूसरे दिन सुबह पूर्वीक हुक्मके अनु-सार श्रम्पताल गया। वहां तो मैं किसीके लिए अजनबी नहीं था। डाक्टर मुक्ते देखकर शमाये और उस जांच-कारकुनपर गुस्सा होने लगे। मुक्ते इसमें गुस्सेकी कीई वजह नहीं मालूम होती थी। उसने तो अपना फर्ज अदा किया था। एक तो मुक्ते पहचानता ही नहीं था और दूसरे पहचाननेपर भी तो उसका फर्ज यही था कि जो हुक्म मिला उसकी तामील करे; परंतु मैं था मशहूर आदमी, इसलिए राजकोटमें मुक्ते जांच करानेके लिए जानेके एवजमें लोग घर आकर मेरी पूछ-ताछ कराने लगे।

काठियावाड़में मैं जहां-जहां गया तहां-तहां वीरमगामकी जकातकी जांचसे होनेवाली तकलीफोंकी शिकायतें मैंने सुनीं।

इसलिए लार्ड विलिंगडनने जो निमंत्रण मुक्ते दे रखा था उसका मैंने तुरंत उपयोग किया। इस संबंधमें जितने कागज-पत्र मिल सकते थे, सब मैंने पढ़े। मैंने देखा कि इन शिकायतों में बहुत तथ्य था। उसको दूर करनेके लिए बंबई-सरकारसे लिखा-पढ़ी की। उसके सेकेटरीसे मिला, लार्ड विलिंगडनसे भी मिला। उन्होंने सहानुभूति दिखाई, परंतु कहा कि "दिल्लीकी तरफसे ढील होरही है। यदि यह बात हमारे हाथमें होती तो हम कभीके इस जकातको उठा देते। आप भारत-सरकारके पास अपनी शिकायत ले जाइए।" मैंने भारत-सरकारके साथ लिखा-पढ़ी शुरू की; परंतु वहांसे पहुंचके अलावा कुछ भी जवाब न मिला। जब मुक्ते लाड चेम्स-फोर्डसे मिलनेका अवसर आया, तब अर्थात् दो-तीन वर्षकी लिखा-पढ़ीके बाद सुनवाई हुई। लार्ड चेम्सफोर्डसे मैंने इसका जिक्र किया तो उन्होंने इसपर आश्चर्य प्रकट किया। वीरमगामक मामलेका उन्हें कुछ पता न था। उन्होंने मेरी बातें गौरक साथ सुनीं और उसी समय टेलीफोन करके वीरमगामके कागज-पत्र मंगाये और वचन दिया कि यदि इसके खिलाफ कर्मचारियोंका कुछ कहना न होगा तो जकात रह कर दी जायगी। इस मुलाकातके थोड़े ही दिन वाद अखबार पढ़ा कि जकात रह हो गई।

इस जीतको मैंने सत्यायहकी बुनियाद माना; क्योंकि वीरम-गामके संबंधमें जब बातें हुई तब बंबई-सरकारके सेक्रेटरीने मुफ्तें कहा था कि वक्सरामें इस संबंधमें आपका जो भाषण हुआ था उसकी नकल मेरे पास है और उसमें मैंने जो सत्यायहका उल्लेख किया था उसपर उन्होंने अपनी नाराजगी भी बतलाई। उन्होंने मुफ्तें पूछा—"आप इसे धमकी नहीं कहते? इस प्रकार बलवान सरकार कहीं धमकीकी परवाह कर सकती है?"

मैंने जवाब दिया—"यह धमकी नहीं है। यह तो लोकमतको शिचित करनेका उपाय है। लोगोंको अपने कष्ट दूर करनेके लिए तमाम उचित उपाय बताना मुक्त जैसोंका धर्म है। जो प्रजा स्वतंत्रता चाहती है उसके पास अपनी रक्ताका खंतिम इलाज अवश्य होना चाहिए। आमतौरण्र ऐसे इलाज हिंसात्मक होते हैं; परंतु सत्याष्ट शुद्ध अहिंसात्मक शस्त्र है। उसका उपयोग और उसकी मर्यादा

बताना मैं ऋपना धर्म सममता हूं ऋंभेज सरकार बलवान है, इस बातपर मुक्ते संदेह नहीं: परंतु सत्यायह सर्वोपिर शस्त्र है, इस विषयमें भी मुक्ते कोई संदेह नहीं।"

इसपर उस समभदार सेकेटरीने सिर हिलाया श्रीर कहा— "देखेंगे।"

#### ५१

### शांति-निकेतनमें

राजकोटसे मैं शांति-निकेतन गया। वहांके ऋध्यापकों और विद्यार्थियं ने मुक्तपर बड़ी प्रेम-वृष्टि की। स्वागतकी विधिमें सादगी, कला और प्रेमका सुन्दर मिश्रण था। वहां काका सा० कालेलकरसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई।

शांति-निकेतनमें मेरे मंडलको अलग स्थानमें ठहराया गया था। वहां मगनलाल गांधी उस मंडली की देख-भाल कर रहे थे और फिनिक्स-आश्रमके तमाम नियमोंका बारीकीसे पालन कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने शांति-निकेतनमें अपने प्रेम, लगन और उग्रोगशीलताके कारण अपनी सुगंध फैला रखी थी। एंड्र ज़ तो वहां थे ही। पियर्सन भी थे।

श्रपने स्वभावके श्रनुसार मैं विद्यार्थियों श्रौर शिच्नकोंमें मिल-जुल गया श्रौर शारीरिक श्रम तथा कामके बारेमें चर्चा करने लगा। स्वयं भोजन बनाने तथा बर्तन मांजनेका प्रयोग भी वहां भोजन-शालामें शुरू किया। बंगाली भोजनमें कुछ सुधार करानेके इरादेसे एक छोटी सी पाकशाला श्रलग कर ली गई थी। मेरा इरादा शांति-निकेतनमें कुछ दिन रहनेका था; पर विधाता मुक्ते जबर्दस्ती वहांसे घसीट ले गया। मैं मुश्किलसे वहां एक सप्ताह रहा होऊंगा कि पूनासे गोखलेके अवसानका तार मिला। सारा शांति-निकेतन शोकमें डूब गया। सब लोग मातम-पुरसी करने मेरे पास आये। मैं उसी दिन पूना रवाना हुआ। साथमें पत्नी और मगनलालको लिया। बाकी सब शांति-निकेतन में ही रहे।

एंड्र्ज़ बर्दवान तक मेरे साथ त्राये थे। उन्होंने मुक्से पूछा— "क्या त्रापको प्रतीत होता है कि हिंदुस्तानियोंमें सत्याग्रह करनेका समय त्रावेगा ? यदि हां, तो कब ?"

मैंने उत्तर दिया—"यह कहना कठिन है। श्रभी तो एक साल तक मैं कुछ करना नहीं चाहता। गोखलेने मुमसे वचन लिया है कि मैं एक साल तक श्रमण कहं। किसी भी सार्वजनिक प्रश्नपर श्रपने विचार प्रकट न कहं। मैं श्रच्रशः इस वचनका पालन करना चाहता हूं। इसके बाद भी मैं तबतक कोई बात न कहूंगा, जबतक किसी प्रश्नपर कुछ कहनेकी श्रावश्यकता न होगी। इसलिए मैं नहीं समभता कि श्रगले ४ वर्ष तक सत्याग्रह करनेका कोई श्रवसर श्रावेगा।"

यहां इतना कहना आवश्यक है कि 'हिन्द स्वराज्य' में मैंने जो विचार प्रदर्शित किये हैं, गोखले उनपर हंसा करते और कहते कि "एक वर्ष तुम हिंदुस्तान में रहकर देखोगे तो तुम्हारे ये विचार अपने आप ठंडे हो जायंगे।"

१. सस्ता साहित्य मंडलसे प्रकाशित ।

# तीसरे दर्जेकी मुसीबत

बर्दवान पहुंचकर हम तीसरे दर्जेका टिकट कटाना चाहते थे; पर टिकट लेनेमें बड़ी मुसीबत हुई । टिकट लेने पहुंचा तो जवाब मिला—"तीसरे दर्जेके मुसाफिरके लिए पहलेसे टिकट नहीं दिया जाता।" तब मैं स्टेशन-मास्टरके पास गया। मुक्ते भला वहां कौन जाने देता? किसीने दया करके बताया कि स्टेशन-मास्टर वहां है। मैं पहुंचा। उनके पाससे भी यही उत्तर मिला। जब खिड़की खुली तब टिकट लेने गया; परंतु टिकट मिलना आसान नहीं था। हट्टे-कट्टे मुसाफिर मुक्त जैसोंको पीछे धकेलकर आगे घुस जाते। आखिर टिकट तो किसी तरह मिल गया।

गाड़ी आई। उसमें भी जो जबरदस्त थे वे घुस गये। उतरने चालों और चढ़नेवालों के सिर टकराने लगे और धक्का-मुक्की होने लगी। इसमें भला मैं कैसे शरीक हो सकता था? इसलिए हम तीनों एक जगहसे दूसरी जगह जाते। सब जगहसे यही जवाब मिलता—'यहां जगह नहीं है।' तब मैं गार्डके पास गया। उसने जवाब दिया—"जगह मिले तो बैठ जाओ, नहीं तो दूसरी गाड़ीसे जाना।" मैंने नरमीसे उत्तर दिया—"पर मुक्ते जरूरी काम है।" गार्डको यह सुननेका वक्त नहीं था। अब मैं सब तरहसे हार गया। मगनलालसे कहा—"जहां जगह मिल जाय बैंठ जाओ।" और मैं

पत्नीको लेकर तीसरे दर्जिके टिकटसे ही ड्योढ़े दर्जिमें घुसा। गार्डने सुफे उसमें जाते हुए देख लिया।

ं आसनसोल स्टेशनपर गार्ड ड्योढ़े दर्जेका किराया लेने आया।
मैंने कहा—"आपका फर्ज था कि आप मुक्ते जगह बताते। वहां
जगह न मिलनेसे मैं यहां बैठ गया। मुक्ते तीसरे दर्जेमें जगह
दिलाइए तो मैं वहां जानेको तैयार हूं।"

गार्ड साहब बोले —मुभसे दलील न करो। मेरे पास जगह नहीं है, किराया न दोगे तो तुमको गाड़ीसे उतर जाना होगा।"

मुफे तो किसी तरह जल्दी पूना पहुंचना था। गार्डसे लड़नेके लिए मेरे पास समय न था, न सुविधा ही थी। लाचार होकर मैंने किराया चुका दिया। उसने ठेठ पूना तकका ड्योढ़े दर्जेका किराया वसृल किया। मुफे यह स्थन्याय बहुत स्थलरा।

सुबह हम मुगलसराय पहुंचे। मगनलालको तीसरे दर्जेमें जगह मिल गई थी। वहां मैंने टिकट कलेक्टरको सब हाल सुनाया श्रीर इस घटनाका प्रमाण-पत्र मैंने उससे मांगा। उसने इन्कार कर दिया। मैंने रेलवेके बड़े अफसरको अधिक भाड़ा वापस लेनेकी दरस्वास्त दी। उसका उत्तर इस आशयका मिला—"प्रमाण-पत्रके बिना अधिक भाड़ेका रुपया लौटानेका रिवाज हमारे यहां नहीं हैं; परंतु यह आपका मामला है, इसलिए आपको लौटा देते हैं। बद्वानसे मुगलसराय तकका अधिक किराया वापिस नहीं दिया जा सकता।"

इसके बाद तीसरे दर्जेके सफरके इतने ऋनुभव हुए हैं कि उनकी एक पुस्तक बन सकती है, परंतु प्रसंगोपात्त उनका जिक्र करनेके उपरांत इन ऋध्यायों में उनका समावेश नहीं हो सकता। शरीर-प्रकृतिकी प्रतिकृत्ताके कारण मेरी तीसरे दर्जेकी यात्रा बंद हो गई। यह बात मुक्ते सदा खटकती रहती है और खटकती रहेगी। तीसरे दर्जेके सफरमें कर्मचारियों की 'जी-हुक्मी'की जिल्लत तो उठानी ही पड़ती है; परंतु तीसरे दर्जेके यात्रियोंकी जहालत-गंदगी, खार्थ-भाव और ऋज्ञानका भी कम अनुभव नहीं होता। खेदकी बात तो यह है कि बहुत बार तो मुसाफिर जानते ही नहीं कि वे उदंडता करते हैं या गंदगी बढ़ाते हैं या स्वार्थ साधते हैं। वे जो कुछ करते हैं वह उन्हें स्वाभाविक मालूम होता है और इधर हम, जो सुधारक कहे जाते हैं, इनकी बिलकुल पर्वाह नहीं करते।

कल्यारा जंकशनपर हम किसी तरह थके-मांदे पहुंचे नहानेकी तैयारी की । मगनलाल श्रोर मैं स्टेशनके नलसे पानी लेकर नहाये। पत्नीके लिए मैं कुछ तजवीज कर रहा था कि इतनेमें भारत-सेवक-समितिके भाई कौलने हमको पहचाना । वह भी पूना जा रहे थे । उन्होंने मेरी पत्नीकी श्रोर इशारा करके कहा—"इनको तो नहानेके लिए दूसरे दर्जेके कमरेमें ले जाना चाहिए।"

उनके इस सौजन्यसे लाभ उठाते हुए मुक्त संकोच हुआ। मैं जानता था कि पत्नीको दूसरे दर्जेंके कमरेका लाभ उठानेका अधिकार न था; परंतु मैंने इस अनौचित्यकी ओरसे आंखें मृंद लीं। सत्यके पुजारीको सत्यका इतना उल्लंघन भी शोभा नहीं देता। पत्नीका

१. श्रव फिर बहुत श्रसेंसे गांधीजी तीसरे दर्जेमें सफर करने लगे हैं।

श्राम्रह नहीं था कि वह उसमें जाकर नहाये; परंतु पतिके मोह-रूपी स्वर्ण-पात्रने सत्यको ढांक लिया था ।

#### ५३

#### मेरा प्रयत्न

पूना पहुंचकर उत्तर-क्रिया इत्यादिसे निवृत्त हो हम सब लोग इस बातपर विचार करने लगे कि समितिका काम कैसे चलाया जाय और मैं उसका सदस्य बनूं या नहीं। इस समय मुभपर बड़ा बोभ आ पड़ा था। गोखलेके जीते-जी मुभे समितिमें प्रवेश करने-की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं तो सिर्फ गोखलेकी आज्ञा और इच्छाके अधीन रहना चाहता था। यह स्थिति मुभे पसंद भी थी; क्योंकि भारतवर्षके जैसे तूफानी समुद्रमें कूदते हुए मुभे एक दच्च कर्णाधारकी आवश्यकता थी और गोखले-जैसे कर्णाधारके आश्रयमें मैं अपनेको सुरचित समभता था।

श्रव मेरा मन कहने लगा कि मुक्ते समितिमें प्रविष्ट होनेके लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए। मैंने सोचा कि गोखलेकी श्रात्मा यही चाहती होगी। मैंने बिना संकोचके दृढ़ताके साथ प्रयत्न शुरू किया। इस समय समितिके सब सदस्य वहां मौजूद थे। मैंने उनको सममाने श्रौर मेरे संबंधमें जो भय उन्हें था उसको दूर करनेकी भरसक कोशिशकी; पर मैंने देखा कि सदस्योंमें इस विषय पर मत-भेद था। कुछ सदस्योंकी राय थी कि मुक्ते समितिमें ले लेना चाहिए श्रौर कुछ दृढ़ता-पूर्वक इसका विरोध करते थे; परंतु दोनोंके मनमें मेरे प्रति प्रेम-भावकी कमी न थी। किंतु हां, मेरे

प्रति प्रेमकी ऋषेचा समितिके प्रति उनकी वफादारी शायद ऋधिक थी—मेरे प्रति प्रेमसे तो कम किसी हालतमें न थी।

इससे हमारी यह सारी बहस मीठी थी और केवल सिद्धांतपर ही थी। जो मित्र मेरा विरोध कर रहे थे उनका यह खयाल हुआ कि कई बातोंमें मेरे और उनके विचारोंमें जमीन-आसमानका अंतर है। इससे भी आगे चलकर उनका यह खयाल हुआ कि जिन ध्येयोंको सामने रखकर गोखलेने समितिकी रचना की थी, मेरे समितिमें आ जानेसे उन्हींके जोखिममें पड़ जानेकी संभावना थी और यह बात उन्हें खाभाविक तौरपर ही असहा माल्म हुई। बहुत कुछ चर्चा होजानेके बाद हम अपने-अपने घर गये। सदस्योंने अंतिम निर्णय सभाकी दूसरी बैठक तक स्थिगत रखा।

घर जाते हुए में बड़े विचारके मंबरमें पड़ गया। बहुमतके बलपर मेरा समितिमें दाखिल होना क्या उचित है ? क्या गोखलेक प्रति यह मेरी वफादारी होगी ? यदि बहुमत मेरे खिलाफ हो जाय तो क्या इससे मैं सामितिकी स्थितिको विषम बनानेका निमित्त न बनूंगा ? मुक्ते यह साफ दिखाई पड़ा कि जबतक समितिके सदस्यों में मुक्ते सदस्य बनानेक विषयमें मतभेद हो तबतक मुक्ते खुद ही उसमें दाखिल होनेका धामह छोड़ देना चाहिए, श्रीर इस तरह विरोधी पत्तको नाजुक स्थितिमें पड़नेसे बचा लेना चाहिए। इसीमें मुक्ते समिति श्रीर गोखलेके प्रति अपनी वफादारी दिखाई दी। श्रंतरात्मामें यह निर्णय होते ही तुरंत मैंने श्रीशास्त्रीको पत्र लिखा कि श्राप मुक्ते सदस्य बनानेके लिए समान बुलावें। विरोधी

पत्तको मेरा यह निश्चय बहुत पसंद आया। वे धर्म-संकटसे बच गये। उनकी मेरे साथ स्तेह-गांठ अधिक मजबूत हो गई, और इस तरह समितिमें दाखिल होनेकी मेरी दरख्वास्त वापस लेकर मैं समिति-का सचा सभ्य बना।

श्रव में श्रनुभवसे देखता हूं कि मेरा बाकायदा समितिका सदस्य न होना ठीक ही हुआ। और सब सदस्योंने मेरे सदस्य बननेका जो विरोध किया था वह वास्तविक था। श्रनुभवने दिखला दिया है कि उनके श्रीर मेरे सिद्धांतोंमें भेद था; परंतु मतभेद जान लेनेके बाद भी हम लोगोंकी श्रात्मामें कभी श्रंतर न पड़ा, न कभी मन मुटाव ही हुआ। मतभेद रहते हुए भी हम बंधु श्रौर मित्र बने हुए हैं। समितिका स्थान मेरे लिए यात्रा-स्थल हो गया। लौकिक दृष्टिसे भले ही मैं उसका सभ्य न बना हूं; पर श्राध्यात्मिक दृष्टिसे तो हूं ही। लौकिक संबंधकी श्रपेत्ता श्राध्यात्मिक संबंध श्रीधक कीमती है। श्राध्यात्मिक संबंधसे हीन लौकिक संबंध प्राणहीन शरीरके समान है।

#### 18

### श्राश्रमकी स्थापना

सत्याग्रह-त्र्याश्रमकी स्थापना २४ मई सन् १६१४ ई० को हुई। स्वामी श्रद्धानंदर्जाकी राय थी कि मैं हरिद्धारमें बसूं। कलकत्तेके कुछ मित्रोंकी सलाह थी कि वैद्यनाथधाममें डेरा डालूं। श्रौर कुछ मित्र इस बात पर जोर दे रहे थे कि राजकोटमें रहूं।

पर जब मैं अहमदाबादसे गुजरा तो बहुतेरे मित्रोंने कहा कि

श्राप श्रहमदाबादको चुनिए। श्रोर श्राश्रमके खर्चका भार भी श्रपने जिम्मे उन्होंने लिया। मकान खोजनेका भी श्राश्वासन दिया। इसलिए श्रहमदाबादपर मेरी नजर ठहर गई। मैं मानता था कि गुजराती होनेके कारण मैं गुजराती भाषाके द्वारा देशकी श्रिधक-से-श्रिधक सेवा कर सकूंगा। श्रहमदाबाद पहले हाथ-बुनाईका बड़ा भारी केन्द्र था, इससे चरखेका काम यहां श्रच्छी तरहसे हो सकेगा; श्रोर गुजरातका प्रधान नगर होनेके कारण यहांके धनाढ्य लोग धनके द्वारा श्रिधक सहायता दे सकेंगे, यह भी खयाल था।

श्रहमदाबादके मित्रोंके साथ जब आश्रमके विषयमें बातचीत हुई तो श्रस्पृश्योंके प्रश्नकी भी चर्चा उनसे हुई थी। मैंने साफतौर पर कहा था कि "यदि कोई योग्य श्रांत्यज भाई शाश्रममें प्रविष्ट होना चाहेंगे तो मैं उन्हें श्रवश्य श्राश्रममें रखुंगा।"

"श्रापकी शर्तोंका पालन कर सकनेवाले श्रंत्यज ऐसे कहां रास्तोंमें पड़े हुए हैं ?" एक वैष्णव मित्र ने ऐसा कहकर श्रपने मनको संतोष दे लिया श्रौर श्रन्तमें श्रहमदाबाद बसनेका निश्चय हुआ।

श्रव हम मकानकी तलाश करने लगे। श्रीजीवनलाल बैरिस्टर-का मकान, जो कोचरबमें हैं, किरायेपर लेना तय पाया। वही मुफे श्रहमदाबादमें वसानेवालोंमें श्रप्रणी थे।

इसके बाद त्राश्रमका नाम रखनेका प्रश्न खड़ा हुत्रा । मित्रोंसे मैंने मशिवरा किया । सेवाश्रम, तपीवन इत्यादि नाम सुफाये गये । सेवाश्रम नाम हम लोगोंको पसंद त्राता था; परंतु उससे सेवाकी पद्धतिका परिचय न होता था। तपोवन नाम तो भला कैसे स्वीकृत हो सकता था? क्योंकि यद्यपि तपश्चर्या हम लोगोंको प्रिय थी, फिर भी वह नाम हम लोगोंको अपने लिए भारी मालूम हुआ। हम लोगोंका उद्देश्य तो था सत्यकी पूजा, सत्यकी शोध कराना; उसीका आमह रखना। और दिच्चण अफ्रिकामें जिस पद्धतिका उपयोग हम लोगोंने किया था उसीका परिचय भारतवासियोंको कराना; हमें यह भी देखना था कि उसकी शिक्त और प्रभाव कहां तक व्यापक हो सकता है। इसिलए मैंने और साथियोंने 'सत्यामह-आश्रम' नाम पसंद किया। उसमें सेवा और सेवा-पद्धति दोनोंका भाव अपने-आप आजाता था।

श्राश्रमके संचालनके लिए नियमावलीकी श्रावश्यकता थी। इसलिए नियमावली बनाकर उसपर जगह जगहसे रायें मंगवाई गईं। बहुतेरी सम्मतियों में सर गुरुदास बनर्जीकी राय मुक्ते याद रह गई है। उन्हें नियमावली पसंद हुई; परंतु उन्होंने सुम्माया कि इन व्रतों में नम्रताके व्रतकों भी स्थान मिलना चाहिए। उनके पत्रकी ध्वनि यह थी कि हमारे युवक-वर्गमें नम्रताकी कमी है। मैं भी जगह जगह नम्रताके श्रभायको श्रनुभव कर रहा था; मगर व्रतमें स्थान देनेसे नम्रता के न रह जानेका श्राभास होता था, नम्रताका श्रर्थ तो है शून्यता। शून्यता प्राप्त करनेके लिए दूसरे व्रत हैं ही। शून्यता मोचकी स्थित है। मुमुच या सेवकके प्रत्येक कार्यमें यदि नम्रता—निरिभमानता न हो तो वह मुमुच नहीं, सेवक नहीं; घह स्वार्थी है, श्रहंकारी है।

श्राश्रममें इस समय लगभग तेरह तामिल लोग थे। मेरे साथ दिल्ला श्रिफकासे पांच तामिल बालक श्राये थे तथा यहां के लगभग २४ पुरुष मिलकर श्राश्रमका श्रारंभ हुश्रा था। सब एक ही भोजनालयमें भोजन करते थे श्रीर इस तरह रहनेका प्रयत्न करते थे, मानो सब एक ही कुटुम्बके हों।

yy

## कसौटीपर

श्राश्रमकी स्थापनाको श्रभी कुछ ही महीने हुए थे कि इतनेमें हमारी एक ऐसी कसौटी होगई, जिसकी हमने श्राशा नहीं की थी। एक दिन मुफे भाई श्रमृतलाल ठक्करका पत्र मिला—"एक गरीब श्रोर ईमानदार श्रंत्यज कुटुम्बकी इच्छा श्रापके श्राश्रममें श्राकर रहनेकी है। क्या श्राप उसे श्रपने यहां रख सकेंगे?"

चिट्ठी पढ़कर मैं चौंका तो; क्योंकि मैंने यह आशा न की थी कि ठकर बापा-जैसोंकी सिफारिश लेकर कोई अंत्यज कुटुम्ब इतनी जल्दी आजायगा। मैंने साथियोंको वह चिट्ठी दिखाई। उन लोगोंने उसका स्वागत किया। हमने अमृतलालभाईको चिट्ठी लिखी कि यदि यह कुटुम्ब आश्रमके नियमोंका पालन करनेके लिए तैयार हो तो हम उसे लेनेके लिए तैयार हैं।

बस, दूधाभाई, उनकी पत्नी दानीवहन श्रौर दुधमुंही लक्षी श्राश्रममें श्रागये। दूधाभाई बंबईमें शित्तक थे। वह श्राश्रमके नियमोंका पालन करनेके लिए तैयार थे। इसलिए वह श्राश्रममें ले लिये गये।

पर इससे सहायक मित्र-मंडल में बड़ी खलबली मची। जिस कुएंमें बंगलेके मालिकका भाग था उसमें से पानी भरने में दिकत श्राने लगी। चरस हांकनेवालेको भी यदि हमारे पानी के छींटे लग जाते तो उसे छूत लगती। उसने हमें गालियां देनी शुरू की। दूधा-भाईको भी वह सताने लगा । मैंने सबसे कह रखा था कि गालियां सह लेनी चाहिएं और दृढ़ता-पूर्वक पानी भरते रहना चाहिए। हमको चुपचाप गालियां सुनता देखकर चरसवाला शर्मिन्दा हुत्र्या श्रौर उसने हमारा पिंड छोड़ दिया; परंतु इससे श्रार्थिक सहायता मिलना बंद होगई। जिन भाइयोंने पहलेसे ही श्रञ्ज्योंके प्रवेश पर भी, जे आश्रमके नियमोंका पालन करते हों, शंका खड़ी की थी उन्हें तो यह त्राशा ही नहीं थी कि त्राश्रममें कोई ऋंत्यज त्राजा-यगा । इधर र्याधिक सहायता वंद हुई, उधर हम लोगोंके बहिष्कार-की ऋफबाह मेरे कानपर आने लगी। भैंने ऋपने साथियोके साथ यह विचार कर रखा था कि यदि हमारा बहिष्कार हो जाय श्रीर हमें कहींसे सहायता न मिले तो भी हमें त्रहमदाबाद न छोड़ना चाहिए। हम श्रञ्जूतोंके मुहल्लोंमें जाकर बस जायेंगे, श्रीर जो कुछ मिल जायगा उसपर त्रथवा मजदूरी करके गुजर कर लेंगे।

श्रंतमें एक दिन मगनलालने मुभे एक नोटिस दिया कि श्रगले महीने श्राश्रम-खर्चके लिए हमारे पास रुपये न रहेंगे। मैंने धीरजके साथ जवाब दिया—"तो हम लोग श्रक्कतोंके मुहल्लोंमें रहने लगेंगे।

मुभपर यह संकट पहली ही बार नहीं आया था, परन्तु हर बार आखिरमें जाकर उस साँविलियाने कही-न-कहींसे मदद भेज ही दी है। मगनलालके इस नोटिसके थोड़े ही दिन बाद एक दिन सुबह किसी बालकने आकर खबर दी कि बाहर एक मोटर खड़ी हैं। एक सेठ आपको बुला रहे हैं। मैं मोटरके पास गया। सेठने मुक्तसे कहा—"मैं आश्रमको कुछ मदद देना चाहता हूं। आप लेंगे?" मैंने उत्तर दिया—"हां, आप दें तो मैं जरूर ले लूंगा, और इस समय तो मुक्ते जरूरत भी है।"

"मैं कल इसी समय यहां आऊंगा तो आप आश्रममें ही मिलेंगे न ?" मैंने कहा—"हां !" और सेठ अपने घर गये। दूसरे दिन नियत समयपर मोटरका भोंपू बजा। वालकोंने मुफे खबर की। वह सेठ अंदर नहीं आये। मैं ही उनसे मिलनेके लिए गया। मेरे हाथमें १३०००) रु०के नोट रखकर वह बिदा होगये। इस मददकी मैंने बिलकुल आशा न की थी। मदद देनेका यह तरीका भी नया देखा। उन्होंने आश्रममें इससे पहले कभी पैर न रखा था। मुफे ऐसा याद पड़ता है कि मैं उनसे एक बार पहले भी मिला था। न तो वह आश्रमके अंदर आये, न कुछ पूछा-ताछा। बाहरसे ही देकर चलते बने। इस तरहका यह पहला अनुभव मुफे था। इस मददसे अछुतोंके मुहल्लेमें जानेका विचार स्थगित रहा, क्योंकि लगभग एक वर्षके खर्चका रुपया मुफे मिल गया था।

परंतु बाहरकी तरह आश्रमके अंदर भी खलवली मची। यग्रिप दिच्चिण अफ्रिकामें अञ्चत वगैरा मेरे यहां आते रहते और खाते थे; परंतु यहां अञ्चत कुटुंबका आना और आकर रहना मेरी पत्नीको तथा दूसरी स्त्रियोंको पसंद न हुआ। दानीबहनके प्रति उनका तिरस्कार तो नहीं, पर उदासीनता मेरी सूदम श्रांखें श्रौर तीदण कान, जो ऐसे विषयमें खासतौरपर सतर्क रहते हैं, देखते श्रौर सुनते थे। श्रार्थिक सहायताके श्रभावसे न तो में भयभीत हुआ, न चिंताग्रस्त ही; परंतु यह भीतरी चोभ कठिन थी। दानीबहन मामूली की थी। दूधाभाईकी पढ़ाई भी मामूली थी, पर वह ज्यादा समभव्दार थे। उनका जीवन मुभे पसंद श्राया। कभी-कभी उन्हें गुस्सा श्राजाता; परंतु श्रामतौरपर उनकी सहन-शीलताकी श्रच्छी ही छाप मुभपर पड़ी है। मैं दूधाभाईको समभाता कि छोटे-छोटे श्रपमानोंको हमें पी जाना चाहिए। वह समभ जाते श्रौर दानीबहनको भी सहन करनेकी प्रेरणा करते।

इस कुटु बको आश्रममें रखकर आश्रमने बहुत सबक सीखे हैं और आरंभ-कालमें ही यह बात साफतौरसे स्पष्ट हो जानेसे कि आश्रममें अस्पृश्यताके लिए जगह नहीं है, आश्रमकी मर्यादा बंध गई तथा इस दिशामें उसका काम बहुत सरल हो गया। इतना होते हुए भी, आश्रमका खर्च बढ़ते जाते हुए भी, ज्यादातर सहायता उन्हीं हिंदु श्रोंकी तरफसे मिलती आरही है, यह बात स्पष्ट रूपसे शायद इसी बातको सूचित करती है कि अम्पृश्यताकी जड़ अच्छी तरह हिल गई है।

#### ५६

### गिरमिट-प्रथा

श्रव इस नये बसे हुए श्राश्रमको छोड़कर, जो कि श्रव भीतरी श्रीर बाहरी तूफानोंसे निकल चुका था, गिरमिट-प्रथा या कुली-प्रथा

पर थोड़ा-सा विचार कर लेनेका समय त्रागया है। गिरमिटिया उस कुली या मजूरको कहते हैं जो पांच या उससे कम वर्षके लिए मजूरी करनेका लेखी इकरार करके भारतके बाहर चला जाता है। नेटालके ऐसे गिरमिटियोंपरसे तीन पौंडका वार्षिक कर १६१४ ई०**में** उठा लिया गया था, परंतु यह प्रथा ऋभी बंद नहीं हुई थी। १६१६ ई॰में भारतभूषण पंडित मालवीयजीने इस सवालको धारा-सभामें षठाया था खौर लार्ड हार्डिजने उनके प्रस्तावको स्वीकार करके यह घोषणा की थी कि यह प्रथा 'समय त्राते ही' उठा देनेका वचन मुफे सम्राटकी श्रोरसे मिला है; परंतु मेरा तो यह स्पष्ट मत हुश्रा था कि इस प्रथाको तत्काल बंद कर देनेका निर्णय होजाना चाहिए। हिंदुस्तान श्रपनी लापरवाहीसे इस प्रथाको बहुत वर्षी तक दरगुजर करता रहा; पर त्रव मैंने यह देखा कि लोगोंमें इतनी जागृति त्रा गई है कि अब यह बंद की जा सकती है; इसलिए मैं कितने ही नेतात्रोंसे इस विपयमें मिला, कुछ अखबारोंमें इस संबंधमें लिखा श्रौर मैंने देखा कि लोकमत इस प्रथाका उच्छेद कर देनेके पत्तमें था । मेरे मनमें प्रश्न उठा कि क्या इसमें सत्याप्रहका कुछ उपयोग हो सकता है ? मुक्ते उपयोगके विषयमें तो कुछ संदेह नहीं था; परंतु यह बात मुक्ते दिखाई नहीं पड़ती थी कि उपयोग किया कैसे जाय।

इस बीच वाइसरायने 'समय श्राने पर' इन शब्दोंका श्रर्थ भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने प्रकट किया कि दूसरी.ब्यवस्था करनेमें जितना समय लगेगा उतने समयमें यह प्रथा निर्मूल करदी जायगी। इसपरसे फरवरी १६१७में भारत-भूषणभालवीयजीने गिरमिट-प्रथाकों कतई उठा देनेका कानून पेश करनेकी इजाजत बड़ी धारा-सभामें मांगी तो वाइसरायने उसे नामंजूर कर दिया। तब इस मामलेकों लेकर मैंने हिंदुस्तानमें भ्रमण शुरू किया।

भ्रमणका त्रारंभ मैंने बंबईसे किया। 'इम्पीरियल सिटीज-निशप एसोसिएशन' के नामपर सभा हुई। उसमें जो प्रस्ताव उप-स्थित किये जाने वाले थे उनका मसविदा बनानेके लिए एक समिति बनाई गई । प्रस्तावमें यह प्रार्थना की गई थी कि गिरमिट-प्रथा बंद कर दी जाय। पर यह सवाल था कि कब बंद की जाय ? इसके सम्बन्धमें तीन सूचनाएं पेश हुई--(१) 'जितनी जल्दी हो सके' (२) '३१ जुलाई' ऋौर (३) 'तुरंत'। '३१ जुलाई' वाली सूचना मेरी थी। मुफे तो निश्चित तारीखकी जरूरत थी कि जिससे उस मियाद तक यदि कुछ न हो तो इस बातकी सूभ पड़ सके कि त्रागे क्या किया जाय त्रौर क्या किया जा सकता है। सर लल्लु-भाईकी राय थी कि 'तुरंत' शब्द रखा जाय । उन्होंने कहा कि '३१ जुलाई'से तो 'तुरंत' शब्दमें ऋधिक जल्दीका भाव ऋाता है। इस-पर मैंने यह समभानेकी कोशिशकी कि लोग 'तुरंत' शब्दका तात्पर्य न समक सकेंगे। लोगोंसे यदि कुछ काम लेना हो तो उनके सामने निश्चयात्मक शब्द् रखना चाहिए। 'तुरंत'का ऋर्थ सब ऋपनी मर्जीके श्रनुसार कर सकते हैं। सरकार एक कर सकती है, लोग दूसरा कर सकते हैं; परन्तु '३१ जुलाई'का अर्थ सब एक ही करेंगे श्रीर उस तारीख तक यदि कोई श्रीर फैसला न हो तो हम यह

विचार कर सकते हैं कि श्रब हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। यह दलील डा॰ रीडको तुरंत जंच गई। श्रंतमें सर लल्ल्भाईको भी '३१ जुलाई' रुची श्रौर प्रस्तावमें वही तारीख रखी गई। सभामें यह प्रस्ताव रखा गया श्रौर सब जगह '३१ जुलाई'की मर्यादा घोषित हुई।

इस समय मैं अकेला ही सफर करता, इससे सफरमें अनोखे त्रानुभव प्राप्त होते थे । खुफिया पुलिस तो पीछे लगी **ही रहती** थी; पर इनके साथ भगड़नेकी मुभे कोई जरूरत नहीं थी। मेरे पास कुछ भी छिपी बात नहीं थी। इसलिए वे न मुफे सताते श्रीर न मैं उन्हें सताता था। सौभाग्यसे उस समय मुभपर 'महार ा'की छाप नहीं लगी थी, हालांकि जहां लोग मुक्ते पहचान लेते वहां इस नामका घोष होने लगता था। एक दफा रेलमें जाते हुए बहुत-से स्टेशनोंपर ख़ुफिया मेरा टिकट देखने त्राते त्र्रौर नंबर वगैरा लेते । मैं तो, वे जो सवाल पूछते, उनका जवाब तुरंत दे देता । इससे साथी मुसाफिरोंने समभा कि मैं कोई सीधा-सादा साधु या फकीर हूं। जब दो-चार स्टेशनोंपर ख़ुफिया आये तो वे मुसाफिर बिगडे और उस खुफियाको गाली देकर डांटने लगे—"इस बेचारे साधुको नाहक क्यों सताते हो ?" और मेरी तरफ देखकर कहने लगे-"इन बदमाशोंको टिकट मत दिखात्रो।"

मैंने शांतिसे इन यात्रियोंसे कहा—"उनको टिकट दिखानेसे मुफे कोई कष्ट नहीं होता। वे अपना फर्ज अदा करते हैं, इससे मुफे किसी तरहका दुःख नहीं है।"

उन मुसाफिरोंको यह बात जंची नहीं। वे मुक्तपर श्रिधक तरस खाने लगे श्रीर श्रापसमें बातें करने लगे कि देखो निरपराध लोगोंको भी ये लोग कैसे हैरान करते हैं।

लाहौरसे लेकर देहली तक मुफे रेलकी भीड़ श्रौर तकलीफका बहुत ही कड़ा-श्रनुभव हुत्रा। कराचीसे लाहौर होकर मुक्ते कल-कत्ता जाना था । लाहौरमें गाड़ी बदलनी पड़ती थी । यहां गाड़ी-पर चढ़नेमें मेरी कहीं दाल नहीं गलती थी। मुसाफिर जबरद्म्ती घुस पड़ते थे। दरवाजा बंद होता तो खिड़कीमेंसे अंदर घुस जाते थे। इधर मुभे नियत तिथिको कलकत्ता पहुंचना जरूरी था। यदि यह ट्रेन छूट जाती तो मैं कलकत्ता समयपर नहीं पहुंच सकता था। मैं जगह मिलनेकी त्राशा मनमें छोड़ रहा था। कोई मुफे श्रपने डब्बेमें नहीं लेता था। श्राखिरको मुफे जगह खोजता हुश्रा देखकर एक मजदूरने कहा—"मुफे बारह श्राने दो तो मैं जगह दिला दूं।" मैंने कहा-"जगह दिला दो तो मैं जरूर बारह आने दूंगा।'' वेचारा मजदूर मुसाफिरोंके हाथ-पांव जोड़ने लगा, पर कोई मुक्ते जगह देनेको तैयार नहीं होता था। गाड़ी छूटनेकी तैयारी थी। इतनेमें एक डब्वेके मुसाफिर बोले-"यहां जगह नहीं है, स्तेकिन इसके भीतर घुसा सकते हो तो घुसा दो। खड़ा रहना होगा !" मजदूरने मुभसे पृछा-- "क्योंजी ?" मैंने कहा- "हां, घुसा दो।" तब उसने मुफे उठाकर खिड़कीमेंसे श्रंदर फेंक दिया। मैं श्चंदर घुसा श्रौर मजदूरने बारह श्राने कमाये।

मेरी यह रात बड़ी मुश्किलोंसे बीती। दूसरे मुसाफिर तो

किसी तरह ज्यों-त्यों करके बैठ गये, परंतु में उपरकी बैठककी जंजीर पकड़कर खड़ा ही रहा। बीच-बीचमें यात्री लोग मुक्त खांटते जाते—"ध्ररे, खड़ा क्यों है, बैठ क्यों नहीं जाता ?" मैंने उन्हें बहुतेरा समभाया कि बैठनेकी जगह नहीं है; परंतु उन्हें मेरा खड़ा रहना भी बरदाश्त नहीं होता था। हालांकि वे खुद उपरकी बैठकमें आरामसे पैर ताने पड़े हुए थे; पर मुक्ते बार-वार दिक करते थे। ज्यों-ज्यों वे मुक्ते दिक करते, त्यों-त्यों मैं उन्हें शांतिसे जवाब देता। इससे वे कुछ शांत हुए। मेरा नाम-ठाम पूछने लगे। जब मैंने अपना नाम बताया तच वे बड़े ही शर्मिन्दा हुए। मुक्तसे माफी मांगने लगे और तुरंत अपने पास जगह कर दी। 'सबरका फल मीठा होता है'—यह कहावत मुक्ते याद आई। इस समय मैं बहुत थक गया था। मेरा सिर घूम रहा था। जब बैठनेकी जगहकी सचमुच जरूरत थी तब ईश्वरने उसकी सुविधा कर दी।

इस तरह धक्के खाता हुआ आखिर समयपर कलकत्ता पहुंच गया। कासिम बाजारके महाराजने अपने यहां ठहरनेका मुके निमन्त्रण दे रखा था। कलकत्ताकी सभाके सभापित भी वही थे। कराचीकी तरह कलकत्तामें भी लोगोंका उत्साह उमड़ रहा था; कुछ अंग्रेज लोग भी आये थे।

३१ जुलाईके पहले कुली-प्रथा बंद होनेकी घोषणा प्रकाशित हुई। १८६४ ई० में इस प्रथाका विरोध करनेके लिए पहली दर- ख्वास्त मैंने बनाई थी श्रीर यह श्राशा रखी थी कि किसी दिन यह 'श्रर्ध-गुलामी' जरूर रद हो जायगी। १८६४ में शुरू हुए इस

कार्यमें यग्रिप बहुतेरे लोगोंकी सहायता थी, परंतु यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि इस बांरके प्रयत्नके साथ शुद्ध सत्याप्रह भी सम्मिलित था।

#### e y

## नीलका दाग

चंपारन राजा जनककी भूमि है। चंपारनमें आमके बन हैं, उसी तरह १६१७ में नीलके खेत थे, चंपारनके किसान अपनी ही जमीनके ३/२० हिस्सेमें जमीनके असली मालिकके लिए नीलकी खेती करनेपर कानूनन बाध्य थे। इसे वहां 'तीन कठिया' कहते थे। २० कट्टेका वहां एक एकड़ था और उसमेंसे तीन कट्टें नील बोना पड़ता था। इसलिए उस प्रथाका नाम था 'तीन कठिया'।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि चंपारनमें जानेके पहले मैं उस-का नाम-निशान तक नहीं जानता था। यह खयाल भी प्रायः नहीं के बराबर था कि वहां नीलकी खेती होती है। नीलकी गोटियां देखी थीं; परंतु मुभे यह बिलकुल पता नथा कि वे चंपारनमें बनती थीं और उनके लिए हजारों किसानोंको दुःख उठाना पड़ता था।

राजकुमार शुक्ल नामके एक किसान चंपारनमें रहते थे। उन-पर नीलकी खेतीके सिलसिलेमें बड़ी बुरी बीती थी। वह दु:ख उन्हें खल रहा था और उसीके फल-स्वरूप सबके लिए इन नीलके दाग को धो डालनेका उत्साह पैदा हुआ।

जब मैं लखनऊ कांग्रे समें गया, तब इस किसानने मेरा पल्ला

पकड़ा । 'वकील बाबू त्र्यापको सब हाल बतावेंगे" — यह कहते हुए चंपारन चलनेका निमन्त्रण मुक्ते देते जाते थे।

वह वकील बाबू श्रीर कोई नहीं, मेरे चंपारनके प्रिय साथी, बिहारके सेवा-जीवनके प्राण, ब्रजिक्शोर बाबू ही थे। उन्हें राज-कुमार शुक्ल मेरे डेरेपर लाये। वह काले श्रलपकेका श्रचकन, पतलून वंगैरा पहने हुए थे। मेरे दिलपर उनकी कोई श्रच्छी छाप नहीं पड़ी। मैंने समभा कि इस भोले किसानको लूटनेवाले यह कोई वकील साहब ही होंगे।

मैंने उनसे चंपारनकी थोड़ी-सी कथा सुन ली श्रौर श्रपने रिवाजके मुताबिक जवाब दिया—"जबतक मैं खुद जाकर सब हाल देख न लूं तबतक मैं कोई राय नहीं दे सकता। श्राप कांग्रेसमें इस विषय पर बोलें; किन्तु मुफे तो श्रभी छोड़ ही दीजिए।" राजकुमार शुक्ल तो चाहते ही थे कि कांग्रेसकी मदद मिले। चंपारनके विषयमें कांग्रेसमें ब्रजिकशोर बाबू बोले श्रौर सहानुभृतिका एक प्रस्ताव पास हुआ।

राजकुमार शुक्लको इससे खुशी हुई; परंतु इतने ही से उन्हें संतोष न हुआ। वह तो खुद चंपारनके किसानोंके दुःख दिखाना चाहते थे। मैंने कहा—"मैं अपने भ्रमणमें चंपारनको भी लेलूंगा, और एक-दो दिन वहांके लिए दे दूंगा।" उन्होंने कहा—"एक दिन काफी होगा पर अपनी नजरों देखिये तो सही।"

लखनऊसे मैं कानपुर गया था। वहां भी देखा तो राजकुमार शुक्त मौजूद। "यहांसे चंपारन बहुत नजदीक है। एक दिन दे दीजिएगा।" "त्र्यभी तो मुक्ते माफ कीजिए; पर मैं यह वचन देता हूं कि मैं आऊ'गा जरूर।" यह कहकर वहां जानेके लिए मैं और भी बंध गया।

श्राश्रम पहुंचा तो वहां भी राजकुमार शुक्त मेरे पीछे-पीछे मौजूद।

"श्रव तो दिन मुकरेर कर दोजिए।"

मैंने कहा—"अच्छा, अमुक तारीख को मुक्ते कलकत्ते जाना है, वहां श्राकर मुक्ते ले जाना ।"

कहां जाना, क्या करना, क्या देखना, मुक्ते इसका कुछ पता न था। कलकत्तामें भूपेन बाबूके यहां मेरे पहुंचनेके पहले ही राज-कुमार शुक्लका पड़ाच पड़ चुका था। ऋब तो इस ऋपढ़-अनगढ़ परंतु निश्चयी किसानने मुक्ते जीत लिया।

१६१७के आरंभमें कलकत्तासे हम दोनों रवाना हुए। हम दोनोंकी एक-सी जोड़ी—दोनों किसान-से दीखते थे। राजकुमार शुक्ल और मैं—हम दोनों एक ही गाड़ीमें बैठे। सुबह पटना उतरे।

पटनेकी यह मेरी पहली यात्रा थी। वहां मेरी किसीसे इतनी पहचान नहीं थी कि कहीं ठहर सकूं।

मैंने मनमें सोचा कि राजकुमार शुक्ल हैं तो अनपढ़ किसान, परंतु यहां उनका कुछ-न-कुछ जरिया जरूर होगा। ट्रेनमें उनका मुक्ते अधिक हाल मालूम हुआ। पटनेमें जाकर उनकी कलई खुल गई। राजकुमार शुक्लेका भाव तो निर्दोष था; परंतु जिन वकीलों- को उन्होंने मित्र माना था वे मित्र न थे; बल्कि राजकुमार शुक्ल उनके आश्रितकी तरह थे। इस किसान मविकल और उन वकीलों-के बीच उतना ही अंतर था, जितना कि बरसातमें गंगाजीका चौड़ा पाट हो जाता है।

वह मुक्ते राजेन्द्रबाबूके यहां ले गये। राजेन्द्रबाबू पुरी या कहीं श्रीर गये थे। बंगलेपर एक-दो नौकर थे। खानेके लिए कुछ तो मेरे साथ था; परन्तु मुक्ते खजूरकी जरूरत थी, सो बेचारे राज-कुमार शुक्लने बाजारसे ला दी।

परंतु बिहारमें छुत्राछूतका बड़ा सख्त रिवाज था। मेरे डोलफे पानीके छींटेसे नौकरको छूत लगती थी। नौकर बेचारा क्या जानता कि मैं किस जातिका था? श्रंद्रके पाखानेका उपयोग करने के लिए राजकुमारने कहा तो नौकरने बाहरके पाखानेकी तरफ श्रंगुली बताई। मेरे लिए इसमें श्रचरजकी या रोषकी कोई बात न थी; क्योंकि ऐसे श्रनुभवोंसे मैं पक्का हो गया था। नौकर तो वेचारा श्रपने धर्मका पालन कर रहा था, श्रौर राजेन्द्रबाबूके प्रति श्रपना फर्ज श्रदा करता था। इन मजेदार श्रनुभवोंसे राजकुमार शुक्लके प्रति जहां एक श्रोर मेरा मान बढ़ा तहाँ उनके सबंधमें मेरा झान भी बढ़ा। श्रव पटनासे लगाम मैंने श्रपने हाथमं ले ली।

#### ¥ =

## बिहारकी सरलता

मोलाना मजरुलहक श्रीर में एक साथ लंदनमें पढ़ते थे। उसके बाद हम बंबईमें १६१४ की कांग्रेसमें मिले थे, उस साल

वह मुसलिम-लीगके सभापति थे। उन्होंने पुरानी पहचान निकाल-कर जब कभी पटना आऊं तो अपने यहां ठहरनेका निमंत्रण दिया था। इस निमंत्रएके श्राधारपर मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी श्रीर श्रपने कामका भी परिचय दिया। वह तुरंत अपनी मोटर लेकर आये और मुभे अपने यहां चलनेका इसरार करने लगे । इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया श्रीर कहा कि "मुफ्ते श्रपने गंतव्य स्थानपर पहली ट्रेनसे रवाना कर दीजिए! रेलवे गाइडसे मुकामका मुभे कुळ पता नहीं लग सकता।'' उन्होंने राजकुमार शुक्लके साथ बात की ऋौर कहा कि पहले मुजयफरपुर जाना चाहिए। उसी दिन शाम-को मुजफ्फरपुर गाड़ी जाती थी। उसमें उन्होंने मुक्ते खाना कर दिया । मुजफ्फरपुरमें उस समय ऋाचार्य कृपलानी रहते थे । उन्हें मैं पहचानता था। जब मैं हैदराबाद गया था तब उनके महात्याग-की, उनके जीवनकी, श्रीर उनके द्रव्यसे चलनेवाले श्राश्रमकी बात डाक्टर चोइथरामसे सुनी थी । वह मुजक्फरपुर-कालेज में प्रोफेसर थे; पर उस समय वहांसे मुक्त हो गये थे। मैंने उन्हें तार दिया। ट्रेन आधी रातको मुजफ्फरपुर पहुंचती थी। वह अपने शिष्य-मंडलको लेकर स्टेशनपर आ पहुंचे। परंतु उनके घर-बार कुछ नहीं था। वह अध्यापक मलकानीके यहां रहते थे। मुक्ते उनके यहां ले गये। मलकानी भी वहांके कालेजमें प्रोफेसरथे; श्रौर उस जमानेमें सरकारी कालेजके प्रोफेसरका मुभे अपने यहां ठहराना एक असाधारण बात थी।

कृपलानीजीने बिहारकी श्रौर खासकर तिरहुत विभागकी दीन.

दशाका वर्णन किया और मुफे श्रपने कामकी कठिनाईका श्रंदाज बताया। कृपलानीजीने विहारियोंके साथ गाढ़ा संबंध कर लिया था। उन्होंने मेरे कामकी बात वहांके लोगोंसे कर रखी थी। सुबह होते ही कुछ वकील मेरे पास श्राये।

त्रजिकशोरबाब दरभंगासे और राजेन्द्रबाब प्रिसे आये। यहां जो मैंने देखा तो यह लखनऊवाले व्रजिकशोरप्रसाद नहीं थे। उनके अंदर एक विहारीकी नम्नता, सादगी, भलमनसी और ष्रसाधारण श्रद्धा देखकर मेरा हृद्यहर्षसे फूल उठा। उनके प्रति बिहारी विकील-मंडलका आदर-भाव देखकर मुक्ते आनंद और आश्चर्य दोनों हुए।

तबसे इस वकील-मंडलके और मेरे बीच जन्म-भरके लिए स्नेह-गांठ बंध गई। ब्रजिकशोरबाबूने मुफे सब बातोंसे वाकिफ कर दिया। वह गरीब किसानोंकी तरफसे मुकदमे लड़ते थे। ऐसे मुकदमे उस समय भी चल रहे थे। ऐसा करके वह कुछ व्यक्तियोंको राहत दिलाते थे; पर कभी-कभी इसमें भी असफल हो जाते थे। इन भोले-भाले किसानोंसे वह फीस लिया करते थे। त्यागी होते हुए भी ब्रजिकशोरबाबू या राजेन्द्रबाबू फीस लेनेमें संकोच न करते थे। "पेशेके काममें अगर फीस न लें तो हमारा घर-खर्च नहीं चल सकता और हम लोगोंकी मदद भी नहीं कर सकते।" यह उनकी दलील थी। उनकी तथा बंगाल बिहार के बैरिस्टरोंकी फीसके कल्पनानीत अंक सुनकर मैं तो चिकत रह गया। "…को हमने 'ओपीनियन' के लिए दस हजार रूपये दिये।" हजारोंके

सिवाय तो मैंने बात ही नहीं सुनी।

इस मित्र-मंडलने इस विषयमें मेरा मीठा उलहना प्रेमके साथ सुना । उन्होंने उसका उलटा ऋर्थ नहीं लगाया ।

मैंने कहा—"इन मुकदमोंकी मिसलें देखनेके बाद मेरी तो यह राय होती है कि हम यह मुकदमेंबाजी अब छोड़ दें। ऐसे मुकदमोंसे बहुत कम लाभ होता है। जहां प्रजा इतनी कुचली जाती है, जहां सब लोग इतने भयभीत रहते हैं, वहां अदालतोंके द्वारा बहुत कम राहत मिल सकती है। इसका सच्चा इलाज तो है लोगोंके विलसे डरको निकाल देना। इसलिए अब जबतक यह 'तीन कठिया' प्रथा मिट नहीं जाती तबतक हम आरामसे नहीं बैठ सकते। मैं तो अभी दो दिनमें जितना देख सकूं देखनेके लिए आया हूं; परंतु मैं देखता हूं कि इस काममें दो वर्ष भी लग सकते हैं; परंतु इतने समयकी भी जरूरत हो तो मैं देनेके लिए तैयार हूं। मुक्ते यह तो सूफ रहा है कि मुक्ते क्या करना चाहिए; परंतु आपकी मददकी जरूरत है।"

मैंने देखा कि ब्रजिकशोरबाब् निश्चित विचारके आदमी हैं। उन्होंने शांतिके साथ उत्तर दिया—"हमसे जो-कुछ बन पड़ेगी वह मदद हम जरूर करेंगे।"

"हम इतने लोग तो, आप जो काम सौंपेंगे, करनेके लिए तैयार रहेंगे। इनमेंसे जितनोंको आप जिस समय चाहेंगे, उसके पास हाजिर रहेंगे। जेल जानेकी बात अलवत्ता हमारे लिए नई हैं; पर उसकी भी हिम्मत करनेकी हम कोशिश करेंगे।"

## अहिंसादेवीका साचात्कार

मुभे तो किसानोंकी जांच करनी थी। यह देखना था कि नील-के मालिकोंकी जो शिकायत किसानोंको थी उसमें कितनी सचाई है। इसमें हजारों किसानोंसे मिलनेकी जरूरत थी; परन्तु इस तरह आमतौर पर उनसे मिलने-जुलनेके पहले, निलहे मालिकोंकी बात सुन लेने और कमिश्नरसे मिलनेकी आवश्यकता मुभे दिखाई दी। मैंने दोनोंको चिट्ठी लिखी।

मालिकोंके मंडलके मंत्रीसे मिला तो उन्होंने मुक्ते साफ कह दिया—"आप तो बाहरी आदमी हैं। आपको हमारे और किसानोंके भगड़ेमें न पड़ना चाहिए। फिर भी यदि आपको कुछ कहना हो तो लिखकर भेज दीजिएगा।" मैंने मंत्रीसे सौजन्यके साथ कहा "मैं अपनेको बाहरी आदमी नहीं समभता और किसान यदि चाहते हों तो उनकी स्थितिकी जांच करनेका मुक्ते पूरा अधिकार है।" किम अर साहबसे मिला तो उन्होंने तो मुक्ते धमकानेसे ही शुरुआत की और आगे कोई कार्रवाई न कर मुक्ते तिरहुत छोड़नेकी सलाह दी।

मैंने साथियोंसे सब बातें करके कहा कि संभव है सरकार जांच करनेसे मुक्ते रोके और जेल-यात्राका समय शायद मेरे श्रंदाजसे पहले ही श्रा जाय। यदि पकड़े जानेका ही मौका श्रावे तो मुक्ते मोतीहारी, श्रोर हो सके तो, बेतियामें गिरफ्तांर होना चाहिए। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके, मुभे वहां पहुंच जाना चाहिए। हम आघे रास्ते ही पहुंचे होंगे कि पुलिससुपिरेंटेंडेंटका सिपाही आ पहुंचा और उसने मुभसे कहा—"सुपिरंटेंडेंट साहबने आपको सलाम भेजा है।" मैं उसका मतलब समभ गया। घरणीधर बाबूसे मैंने कहा—आप आगे चिलए और मैं उस जासूसके साथ गाड़ीमें बैठा जो वह किरायेपर लाया था। उसने मुभे चंपारन छोड़ देनेका नोटिस दिया। घर ले जाकर उसपर मेरे दस्तखत मांगे। मैंने जवाब लिख दिया कि "मैं चंपारन छोड़ना नहीं चाहता। आज मुफिसलि में जाकर जांच करनी है।" इस हुक्मका अनादर करनेके अपराधमें

सारी रात जागकर मैंने जगह-जगह त्रावश्यक चिट्ठियां लिखीं श्रीर जो-जो त्रावश्यक बातें थीं वे ब्रजिकशोरबाबूको समका दी।

दूसरे ही दिन मुभे अदालतमें हाजिर होनेका समन मिला।

साथियोंके साथ कुछ सलाह करके मैंने यह निश्चय किया था कि कांग्र सके नामपर कुछ भी काम यहां न किया जाय। नामसे नहीं; बल्कि हमको कामसे मतलब है। कथनीकी नहीं, करनीकी जरूरत है। कांग्र सका नाम यहां लोगोंको खलता है।

इसलिए कांग्रे सकी तरफसे किसी छिपे या प्रगट दूतों द्वारा कोई जमीन तैयार नहीं कराई गई थी; कोई पेशबंदी नहीं की गई थी। राजकुमार शुक्लमें हजारों लोगोंमें प्रवेश करनेका सामर्थ्य न था। यहां लोगोंके अन्दर किसीने भी आज तक कोई राजनैतिक काम नहीं किया था। चंपारनके सिया बाहरकी दुनियाको वे जानते ही न थे। फिर भी उनका और मेरा मिलाप किसी पुराने मित्रके मिलाप-सा था। अतएव यह कहनेमें मुक्ते कोई अत्युक्ति नहीं मालूम होती, विलेक यह अत्तरशः सत्य है कि मैंने वहां ईश्वरका, अहिंसा-का और सत्यका सात्तात्कार किया। जब सात्तात्कार-विषयक अपने इस अधिकारपर विचार करता हूं तो मुक्ते उसमें प्रेमके सिवा और कोई बात नहीं दिखाई पड़ती और यह प्रेम अथवा अहिंसाके प्रति मेरी अचल श्रद्धाके सिवा और कुछ नहीं है।

चंपारनका यह दिन मेरे जीवनमें ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह मेरे तथा किसानोंके लिए उत्सवका दिन था; मुभपर सरकारी कानूनके मुताबिक मुकदमा चलाया जानेवाला था; परन्तु सच पूछा जाय तो मुकदमा सरकारपर चल रहा था। किमश्नरने जो जाल मेरे लिए फैलाया था उसमें उसने सरकारको ही फंसा मारा था।

मुकदमा चला। सरकारी वकील, मजिस्ट्रेट वगैरा चितित हो रहे थे। उन्हें सूफ नहीं पड़ता था कि क्या करें। सरकारी वकील तारीख़ बढ़ानेकी कोशिश कर रहा था। मैं बीचमें पड़ा श्रोर मैंने श्रर्ज किया कि "तारीख़ बढ़ानेकी कोई जरूरत नहीं हैं; क्योंकि मैं श्रपना यह श्रपराध कबूल करना चाहता हूं कि मैंने चंपारन छोड़नेके नोटिसका श्रनादर किया है।" यह कहकर मैंने जो श्रपना छोटासा वक्तव्य तैयार किया था वह पढ़ सुनाया। वह इस प्रकार था—

"श्रद। ततकी श्राज्ञा लेकर मैं संत्तेपमें यह बतलाना चाहता हूं कि नोटिस द्वारा मुक्ते जो श्राज्ञा दी गई है उसकी श्रवज्ञा मैंने क्यों की। मेरी समक्षमें यह स्थानीय श्रिधकारियों श्रीर मेरे बीच मत-

भेदका प्रश्न है। मैं इस प्रदेशमें राष्ट्रीय तथा मानव-सेवा करनेके विचारसे त्र्याया हूं। यहां त्र्याकर उन ैयतोंकी सहायता करनेके लिए मुभसे बहुत त्राप्रह किया गया था, जिनके साथ कहा जाता है कि निलहे साहब श्रच्छा व्यवहार नहीं करते; पर जबतक मैं सब बातें अच्छी तरह जान न लेता, तबतक उन लोगोंकी कोई सहायता नहीं कर सकता था। इसलिए यदि हो सक तो ऋधि-कारियों और निलहे साहबोंकी सहायतासे मैं सव बातें जाननेके लिए त्र्याया हूं । मैं किसी दृसरे उद्देश्यसे यहां नहीं त्र्याया हूं । मुफे यह विश्वास नहीं होता कि मेरे यहां त्र्यानेसे किसी प्रकार शांतिभंग या प्राणहानि होसकती है। मैं कह सकता हूं कि मुफ्ते ऐसी बातोंका बहुत अनुभव है। अधिकारियोंको जो कठिनाइयां होती हैं, उनको मैं समभता हूं; श्रौर मैं यह भी मानता हूं कि उन्हें जो सूचना मिलती है, वे केवल उसीके अनुसार काम कर सकते हैं। क्रानृन माननेवाले व्यक्तिकी तरह मेरी प्रवृत्ति यही होनी चाहिए थी, श्रौर ऐसी प्रवृत्ति हुई भी कि मैं इस त्राज्ञाका पालन करूं पर मैं उन लोगोंके प्रति, जिनके लिए मैं यहां आया हूं, अपने कर्चव्यका उल्लंघन नहीं कर अकता था। मैं समभता हूं कि मैं उन लोगोंके वीच रहकर ही उनकी भलाई कर सकता हूं। इस कारण मैं स्वेच्छासे इस स्थानसे नहीं जासकताथा। दोकर्त्ताव्योंके परस्पर विरोधकी दशामें मैं केवल यही कर सकता था कि अपनेको हटानेकी सारी जिम्मेवारी शासकों पर छोड़दूं। मैं भली-भांति जानता हूं कि भारतके सार्वजनिक जीवनमें मेरी जैसी स्थितिवाले लोगोंको

श्रादर्श उपस्थित करनेमें बहुतही सचेत रहना पड़ता है। मेरा हढ़ विश्वास है कि जिस स्थितिमें में हूं उस स्थितिमें प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्तिको वही काम करना सबसे अच्छा है जो इस समय मैंने करना निश्चित किया है; श्रोर वह यह है कि बिना किसी प्रकारका विरोध किये सरकारी श्राज्ञा न माननेका दंड सहने के लिए तैयार हो जाऊं। मैंने जो बयान दिया है वह इसलिए नहीं है कि जो दंड मुभे मिलनेवाला है वह कम किया जाय; बल्कि इस बातको दिखलानेके लिए कि मैंने सरकारी श्राज्ञाकी श्रवज्ञा इस कारण से नहीं की कि मुभे सरकारके प्रति विश्वास नहीं है; बल्कि इस कारणसे कि मैंने उससे भी उच्चतर श्राज्ञा—श्रपनी विवेक-बुद्धिकी श्राज्ञा—का पालन करना उचित समभा है।"

श्रव मुकदमेकी सुनवाई मुल्तवी रखनेका तो कुछ कारण ही नहीं रह गया था; परन्तु मजिस्ट्रेट या सरकारी वकील इस परिणामकी श्राशा नहीं रखते थे। श्रतण्व सजाके लिए श्रदालतने फैसला मुल्तवी रखा। मैंने वाइसरायको तार द्वारा सब हालतकी सूचना दे दी थी, पटना भी तार दे दिया था। भारत-भूषण पंडित मालवीयजी वगेराको भी तार द्वारा समाचार भेज दिया था। श्रव सजा सुननेके लिए श्रदालतमें जानेका समय श्रानेके पहले ही मुभे मजिस्ट्रेटका हुक्म मिला कि लाट साहबके हुक्मसे मुकदमा उठा लिया गया है श्रोर कलक्टर की चिट्ठी मिली कि श्राप जो-कुछ जांच करना चाहें, शौकसे करें श्रोर उसमें जो-कुछ-मदद सरकारी कर्मचारियोंकी श्रोरसे लेना चाहें, लें। ऐसे तत्काल श्रोर श्रुभ परिणामकी श्राशा हममेंसे किसीको नहीं थी।

# कार्य-पद्धति

चंपारनकी जांचका विवरण देना मानो चंपारनके किसानोंका इतिहास देना है। यह सारा इतिहास इन ऋष्यायोंमें नहीं दिया जा सकता । फिर चंपारनकी जांच क्या थी, ऋहिंसा ऋौर सत्यका बड़ा प्रयोग ही था।

सार्वजिनक कामके लिए लोगोंसे रुपया मांगनेकी प्रथा त्राज तक न थी। ब्रजिकशोर बावूका यह मंडल मुख्यतः वकील-मंडल था। इसिलए जब कभी आवश्यकता होती तो या तो वह अपनी जेबसे रुपया देते या कुछ मित्रोंसे मांग लेते। उनका खयाल यह था कि जो लोग खुद रुपये-पैसेसे सुखी हैं वे सर्वसाधारणसे धन-की भिन्ना कैसे मांग सकते हैं ? और मेरा यह दृढ़ निश्चय था कि चंपारनकी रैयतसे एक कौड़ी न लेनी चाहिए। यदि ऐसा करते तो उसका उलटा अर्थ होता। यह भी निश्चय था कि इस जांचके लिए भारतवर्षमें भी आम लोगोंसे चंदा न करना चाहिए। ऐसा करनेसे इस जांचको राष्ट्रीय और राजनैतिक स्वरूप प्राप्त हो जाता। बंबईके मित्रोंने १४०००) सहायता भेजनेका तार दिया; मगर गरीबीके साथ भरसक कम खर्च करके यह आंदोलन चलाना था। इसिलए बहुत रुपयेकी तो आवश्यकता भी नहीं थी; और दर-

श्रधिक विवरण जाननेके लिए बाबू राजेन्द्रप्रसाद-लिखित 'चंपारनमें महात्मा गांधी' नामक पुस्तक देखिए । —सम्पादक

हकीकत जरूरत पड़ी भी नहीं। मेरा खयाल है कि सब मिलकर दो-तीन हजारसे ज्यादा खर्च न हुआ होगा। श्रीर मुभे याद है कि जितना रुपया इकट्ठा किया था उसमेंसे भी पांच सी या हजार बच गया था।

शुरूमें वहां हमारा रहन-सहन बड़ा विचित्र था। श्रीर मेरे लिए तो वह रोज हंसी-मजाकका विषय होगया था । इस वकील-मंडलमें हरेकके पास एक नौकर रसोइया होता। हरेककी ऋलग रसोई बनती । रातके बारह बजे तक भी वे लोग खाना खाते । ये लोग खर्च वगैरा तो सब ऋपना ही करते थे: फिर भी मेरे लिए रहन-सहन एक त्राफत थी। त्रपने इन साथियोंके साथ मेरी स्नेह-गांठ ऐसी मजबूत हो गई थी कि हमारे दरमियान कभी गलत-फहमी न होने पाती थी। मेरे शब्द-बाणोंको वे प्रेमसे भेलते। श्रंतमें यह तय पाया कि नौकरोंको छुट्टी दे दी जाय, सब एक साथ खाना खावें और भोजनके नियमोंका पालन करें। उसमें सभी निरामिषाहारी न थे श्रीर तरह-तरहकी श्रलग-श्रलग रसोई बनाने-का इंतजाम करनेसे खर्च बढ़ता था। इससे यही निश्चय किया गया कि निरामिष भोजन ही पकाया जाय ऋौर एक ही जगह सबकी रसोई बनाई जाय। भोजन भी सादा ही रखनेपर जोर दिया जाता था। इससे खर्च बहुत कम पड़ा, हम लोगोंके काम करनेकी सामर्थ्य बढ़ी और समय बच गया।

हमें श्रधिक शक्तिकी त्रावश्यकता भी थी, क्योंकि किसानोंके मुंड-के-मुंड त्रपनी कहानी लिखानेके लिए श्राने लगे थे। कहानी- लेखक हमेशा पांच-सात रहते थे। फिर भी शाम तक सबके बयान पूरे न हो पाते थे। कहानी-लेखकोंको कुछ नियम पालन करने पड़ते थे। वे ये थे— "प्रत्येक किसानसे जिरह करनी चाहिए। जिरहमें जो गिर जाय उसका बयान न लिखा जाय। जिसकी बात शुरू से ही कमजोर पाई जाय वह न लिखी जाय।" इन नियमोंके पालनसे यद्यपि कुछ समय श्रिधक जाता था फिर भी उससे सच्चे और साबित होने लायक बयान ही लिखे जाते थे।

जब ये बयान लिखे जाते तो खुफिया पुलिसके कोई-न-कोई कर्मचारी वहां मौजूद रहते। इन कर्मचारियोंको हम रोक सकते थे; परंतु हमने शुरूसे यह निश्चय किया था कि उन्हें न रोका जाय। यही नहीं, बल्कि उनके प्रति सौजन्य रखा जाय और जो खबरें उन्हें दी बासकती हों, दी जायं। जो बयान लिखे जाते उनको वे देखते और सुनते थे। इससे लाभ यह हुआ कि लोगोंमें अधिक निर्भयता आगई। और बयान उनके सामने लिये जानेसे अत्युक्तिका भय कम रहता था। इस डरसे कि भूठ बोलेंगे तो पुलिसवाले फंसा देंगे, उन्हें सोच-समभकर बोलना पड़ता था।

में निलहे मालिकोंको चिढ़ाना नहीं चाहता था; बल्कि अपने सौजन्यसे उन्हें जीतनेका प्रयत्न करता था। इसलिए जिनके बारे में विशेष शिकायतें होतीं उन्हें मैं चिट्ठी लिखता और मिलनेकी कोशिश भी करता। उनके मण्डलसे भी मैं मिला था और रैयत-की शिकायतें उनके सामने पेश की थीं और उनका कहना भी सुन लिया था। उनमेंसे कितने तो मेरा तिरस्कार करते थे, कितने ही उदासीन थे; ऋौर बाज-बाज सौजन्य भी दिखाते थे।

एक तरफ तो समाज-सेवाके काम चल रहे थे और दूसरा श्रोर लोगोंके दुःखकी कथाएं लिखते रहनेका काम दिन-दिन बढ़ रहा था। जब हजारों लोगोंकी कहानियां लिखी गई, तो भला इसका श्रासर हुए बिना कैसे रह सकता था? मेरे मुकामपर लोगोंकी क्यों-ज्यों श्रामदरफत बढ़ती गई त्यों-त्यों निलहे साहवोंका क्रोध भी बढ़ता चला। मेरी जांच बंद करानेकी उनकी काशिशों उनकी श्रोरसे दिन-दिन श्रधिकाधिक होने लगीं। एक दिन मुफे बिहार-सरकारका पत्र मिला, जिसका भावार्थ यह था, "श्रापकी जांचमें काफी दिन लग गये हैं। श्रापको श्रव श्रपना काम खतम करके बिहार छोड़ देना चाहिए।" पत्र यद्यपि सौजन्यसे युक्त था, परंतु उसका श्रर्थ स्पष्ट था। मैंने लिखा, "जांचमें तो श्रभी श्रोर दिन लगेंगे श्रोर जांचके बाद भी जबतक लोगोंका दुःख दूर न होगा मेरा इरादा बिहार छोड़नेका नहीं है।"

मेरी जांच वंद करनेका एक ही अच्छा इलाज सरकारके पास था। लोगोंकी शिकायतोंको सच मानकर उन्हें दूर करना अथवा उनकी शिकायतों पर ध्यान देकर अपनी तरफसे एक जांच-समिति नियुक्त कर देना। गवर्नर सर एडवर्ड गेटने मुक्ते बुलाया और कहा कि मैं जांच-समिति नियुक्त करनेके लिए तैयार हूं, और उसका सदस्य बननेके लिए मुक्ते निमन्त्रण दिया। दूसरे सदस्योंके नाम देखकर और अपने साथियोंसे सलाह करके इस शर्तपर मैंने सदस्य होना स्वीकार किया कि मुक्ते अपने साथियोंके साथ सलाह-मशवरा करनेकी छुट्टी रहनी चाहिए श्रौर सरकारको समभ लेना चाहिए कि सदस्य बन जानेसे किसानोंका हिमायती रहनेका मेरा श्रिधकार नहीं जाता रहेगा, एवं जांच होनेके बाद यदि मुभे संतोष नहीं तो किसानोंकी रहनुमाई करनेकी मेरी स्वतन्त्रता जाती न रहेगी।

सर एडवर्ड गेटने इन शर्तोंको वांछित सममकर मंजूर किया। स्वर्गीय सर फ्रेंक स्लाई उनके अध्यत्त बनाये गये। जांच-सिमितिने किसानोंकी तमाम शिकायतोंको सच्चा बताया और यह सिफारिश की कि निलहे लोग अनुचित रीतिसे प्राप्त किये रुपयोंका कुछ भाग वापिस कर दें और 'तीन-कठियाका' कायदा रद कर दिया जाय।

इस रिपोर्ट के सांगोपांग होने में सर एडवर्ड गेटका बड़ा हाथ था। वह यदि मजबूत न रहे होते श्रौर प्री-पृरी कुशलतासे काम न लिया होता तो जो रिपोर्ट एकमतसे लिखी गई वह नहीं लिखी जा सकती थी श्रौर श्रंतमें जो कानून बना वह न बन पाता। निलहों की सत्ता बहुत प्रबल थी। रिपोर्ट पास हो जाने के बाद भी कितनों ही ने बिलका घोर विरोध किया था; परन्तु सर एडवर्ड गेट श्रंत तक हढ़ रहे श्रौर समितिकी तमाम सिफारिशोंका पूरा-पूरा पालन उन्होंने कराया।

इस तरह सौ वर्षका पुराना यह तीन-कठिया कान्न रद हुआ श्रौर उसके साथ-ही-साथ निलहोंका राज्य भी अस्त हो गया। रैयतने, जो दवी हुई थी, अपने बलको कुछ पहचाना श्रौर उसका यह वहम दूर हो गया कि नीलका दाग तो धोया नहीं धुलता।

# मजदूरोंसे संबंध

चंपारन जांच-समितिके कामसे जरा फुरसत मिली ही थी कि श्रहमदाबादसे श्रीमती श्रनस्याबहनकी चिट्ठी उनके 'मजदूर-संघ'के संबंधमें मिली। मजदूरोंका वेतन कम था। बहुत दिनोंसे उनकी मांग थी कि वेतन बढ़ाया जाय। इस संबंधमें उनका पथ-प्रदर्शन करनेका उत्साह मुक्ते था। यह काम यों तो छोटा-सा था, परंतु मैं उसे दूर बैठकर नहीं कर सकता था। इससे मैं तुरंत श्रहमदाबाद पहुंचा।

इनमें मेरी स्थिति बड़ी नाजुक थी। मजदूरोंका पत्त मुक्ते मजबूत मालूम हुआ। श्रीमती अनस्याबहनको अपने सगे भाईके
साथ लड़नेका प्रसंग आगया था। मजदूरों और मालिकोंके इस
दारुण युद्ध में श्री अंबालाल साराभाईने मुख्य भाग लिया था।
मिल मालिकोंके साथ मेरा मधुर संबंध था। उनके साथ लड़ना
मेरे लिए विषम काम था। मैंने उनसे आपसमें बातचीत करके
अनुरोध किया कि पंच बनाकर मजदूरोंकी मांगका फैसला कर
लीजिए; परंतु मालिकोंने अपने और मजदूरोंके बीचमें पंचकी
मध्यस्थताको पसंद न किया।

तब मजदूरोंको मैंने हड़ताल कर देनेकी सलाह दी। यह सलाह देनेके पहले मैंने मजदूरों श्रौर उनके नेतार्श्रोंसे काफी पहचान श्रौर बातचीत कर ली थी। उन्हें मैंने हड़तालकी नीचे लिखी शर्तें समभाई—

- (१) किसी हालतमें शांति भंग न करना।
- (२) जो कामपर जाना चाहें उनके साथ किसी किस्मकी ज्यादती या जबरदस्ती न करना।
  - (३) मजदूर भिन्नान्न न खावें।
- (४) हड़ताल चाहे जबतक करनी पड़े; वे दृढ़ रहें श्रीर जब रूपया न रहे तो दूसरी मजदूरी करके पेट पालें।

अगुत्रा लोग इन शर्तोंको समभ गये श्रोर उन्हें ये पसंद भी श्राई । श्रव मजदूरोंने एक श्राम सभा की श्रोर उसमें प्रस्ताव पास पास किया कि जबतक हमारी मांग न स्वीकार की जाय श्रथवा उसपर विचार करनेके लिए पंच मुकर्रर न हों तबतक हम काम-पर न जायंगे।

इस हड़तालमें मेरा परिचय श्रीवल्लभभाई श्रौर श्रीशंकरलाल बैंकरसे बहुत श्रच्छी तरह हो गया। श्रीमती श्रनुसूयाबहनसे तो मेरा परिचय पहले ही खूब हो चुका था।

हड़तालियोंकी सभा रोज साबरमतीके किनारे एक पेड़के नीचे होने लगी। वे सैकड़ोंकी संख्यामें आते। मैं रोज उन्हें अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण कराता, शांति रखने और स्व-मानकी रत्ना करने की आवश्यकता उन्हें समभाता था। वे अपना 'एकटेक'का भएडा लेकर रोज शहरमें जुलुस निकालते और सभामें आते।

यह हड़ताल २१ दिन तक चुली । इस बीचमें समय-समयपर

मालिकोंसे बातचीत करता श्रौर उन्हें इन्साफ करनेके लिए सम-भाता। "हमें भी तो श्रपनी टेक रखनी है। हमारा श्रौर मजदूरोंका बाप-बेटोंका संबंध है...उसके बीचमें यदि कोई पड़ना चाहे तो इसे हम कैसे सहन कर सकते हैं? बाप-बेटोंमें पंचकी क्या जरूरत है ?" यह जवाब मुफे मिलता।

मजदूरोंने पहले दो हफ्ते बड़ी हिम्मत दिखलाई। शांति भी खूब रखी। रोजकी सभाद्योंमें भी वे बड़ी संख्यामें त्राते थे। मैं उन्हें रोज ही प्रतिज्ञाका स्मरण कराता था। वे रोज पुकार-पकार कर कहते थे, "हम मर जायंगे पर त्रपनी टेक कभी न छोड़ेंगे।"

किंतु श्रंतमें वे ढीले पड़ने लगे। श्रीर जैसे कि निर्बल श्रादमी हिंसक होता है, वैसे ही, निर्वल पड़ते ही मिलमें जाने वाले मजदूरोंसे द्वेष करने लगे श्रीर मुने डर लगा कि शायद कहीं उनपर ये वलात्कार न कर वैठें। रोजकी सभामें श्रादमियोंकी हाजिरी कम हुई। जो श्राये भी उनके चेहरोंपर उदासी छाई हुई थी। मुके खबर मिली कि मजदूर डिगने लगे हैं। मैं तरद्दुदमें पड़ा। सोचने लगा कि ऐसे समयमें मेरा क्या कर्त्तव्य हो सकता है। दिल्ण श्रिफ्काके मजदूरोंकी हड़तालका श्रनुभव मुके था; मगर यह श्रनुभव मेरे लिए नया था। जिस प्रतिज्ञाके कराने में मेरी प्रेरणा थी, जिसका सान्ती मैं रोज ही बनता था, वह प्रतिज्ञा कैसे टूटे? यह विचार श्रमिमान कहा जायगा या मजदूरोंके श्रीर सत्यके प्रति प्रेम समभा जायगा।

सवेरेका समय था। मैं सभामें था। मुक्ते कुछ पता नहीं था

कि क्या करना है; मगर सभामें ही मेरे मुंहसे निकल गया— 'श्रगर मजदूर फिरसे तैयार न हो जायं श्रौर जबतक कोई फैसला न हो जाय जबतक हड़ताल न निभा सकें तो मैं तबतक उपवास करूंगा। यहांपर जो मजदूर थे वे हैरतमें श्रागये। श्रनुसूयाबहन-की श्रांखोंसे श्रांसू निकल पड़े। मजदूर बोल उठे, "श्राप नहीं हम उपवास करेंगे। श्रापको उपवास नहीं करने देंगे। हमें माफ कीजिए। हम श्रपनी प्रतिज्ञा पालेंगे।"

मैंने कहा, "तुम्हारे उपवास करनेकी कोई जरूरत नहीं है। तुम श्रपनी प्रतिज्ञाका ही पालन करो तो वस है। हमारे पास द्रव्य नहीं है। मजदूरोंको भिचान्न खिलाकर हमें हड़ताल नहीं करनी है। तुम कहीं कुछ मजदूरी करके श्रपना पेट भरने लायक कमा लो, तो चाहे हड़ताल कितनी ही लंबी क्यों न हो, तुम निश्चित रह सकते हो। श्रीर मेरा उपवास तो कुछ-न-कुछ फैसला करनेके पहले टूटने वाला नहीं है।"

वल्लभभाई मजदूरोंके लिए म्युनिसिपैलिटीमें कार्य द्वंढते थे; मगर वहांपर कुछ मिलने लायक नहीं था। आश्रमके बुनाई-घरमें बाल् भरनी थी। मगनलालने सूचना दी कि उसमें बहुत-से मज-दूरोंको काम दिया जा सकता है। मजदूर काम करनेको तैयार हुए। अनुसूयाबहनने पहली टोकरी उठाई और नदीमेंसे बाल्की टोक-रियां उठाकर लानेवाले मजदूरोंका ठठ लग गया। वह दृश्य देखने लायक था। मजदूरोंमें नया जोश आया; उन्हें पैसा चुकानेवाले चुकाते-चुकाते थक जाते। इस उपवासमें एक दोष का । मैं यह लिख चुका हूं कि मिल-मालिकों के साथ मेरा मधुर संबंध था । इसलिए यह उपवास उन्हें स्पर्श किये बिना रह नहीं सकता था । मैं जानता था कि बतौर सत्यामहीके उनके विरुद्ध मैं उपवास नहीं कर सकता । उनके ऊपर जो-कुछ श्रसर पड़े वह मजदूरोंकी हड़तालका ही पड़ना चाहिए । मेरा प्रायश्चित्त उनके दोषके लिए न था किंतु मजदूरोंके दोषके लिए था। मैं मजदूरोंका प्रतिनिधि था, इसलिए इनके दोषसे दूषित होता था । मालिकोंसे तो मैं सिर्फ विनय ही कर सकता था। उनके विरुद्ध उपवास करना तो बलात्कार गिना जायगा। तो भी मैं जानता था कि मेरे उपवासका श्रसर उनपर पड़े बिना नहीं रह सकता। पड़ा भी सही; किंतु मैं श्रपनेको रोक नहीं सकता था। मैंने ऐसा दोषमय उपवास करनेका श्रपना धर्म प्रत्यत्त देखा।

मालिकोंको मैंने समभाया, "मेरे उपवाससे आपको अपना मार्ग जरा भी छोड़नेकी जरूरत नहीं।" उन्होंने मुभपर कडुवे-मीठे ताने भी मारे। उन्हें इसका अधिकार था; परंतु वे केवल दयाकी ही खातिर समभौता करनेके रास्ते ढूं ढने लगे। अनुसूयावहनके यहां उनकी सभाएं होने लगी। श्री आनंदरांकर धुव भी बीचमें पड़े। अंतमें वह पंच चुने गये और हड़ताल छूटी। मुक्ते तीन ही दिन उपवास करना पड़ा। मालिकोंने मजदूरोंको मिठाई बांटी। इकीसवें दिन समभौता हुआ, और समभौतेका सम्मेलन हुआ। उसमें मिल-मालिक और कमिश्नर हाजिर थे। कमिश्नरने मजदूरोंको सलाह दी थी कि "तुम्हें हमेशा मि० गांधीकी वात माननी

चाहिए।" इन्हीं किमश्नर साहबसे इस घटनाके कुछ दिनों बाद, तुरंत ही मुक्ते एक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। समय बदला, इसलिए वह भी बदले और खेड़ाके पाटीदारोंको मेरी सलाह न माननेको कहने लगे।

#### ६२

# रौलट-एक्ट और मेरा धर्म-संकट

खेड़ा जिलेके किसानोंके सत्याग्रहकी बात यहां छोड़ दी जाती है। जिस सरकारने इच्छा या अनिच्छासे भी किसानोंकी मांग कबूल कर ली, उसी सरकारकी अब मदद करनेका मौका आगया। युरोपमें महायुद्ध चल रहा था। दिल्लीमें होनेवाली युद्ध-परिषद्में मुक्ते बुलाया गया। मेरे सामने धर्म-संकट था। इंग्लैंडके दूसरे राज्योंके साथ की हुई गुप्त संधियां बड़ी चर्चाका विषय हो रही थीं। मैंने अपना ऐतराज पेश किया। वाइसराय चेम्सफोर्ड साहबने मुक्ते चर्चाके लिए बुलाया। चर्चाके बाद मैंने शरीक होना मंजूर किया और पत्र लिखकर अपना मंतव्य प्रगट किया। लोकमान्य तिलक और अलीभाई आदि नेताओंकी गैरहाजिरीके बारेमें अपना खेद प्रगट किया, और लोगोंकी राजनैतिक मांगों और लड़ाईसे उत्पन्न होनेवाली मुसलमानोंकी मांगोंका उल्लेख किया।

इसके बाद रंगरूट भरती करनेका काम था। खेड़ाके किसानोंने यह बात कुछ पसंद नहीं की। फिर भी हमको काफी नाम मिलने लगे। मेरे इस कार्यकी काफी टीका हुई है, परंतु उसको शांतिसे

सुनना मैंने श्रपना धर्म माना। जिस सल्तनतमें हम भविष्यमें संपूर्ण हिस्सेदार बननेकी श्राशा करते थे, उसके श्रापत्तिकालमें मदद करना हमारा धर्म ही था। मेरे लिए यह वफादारीका भी प्रश्न था। मैं तो श्रंभेजोंके जैसी वफादारी प्रत्येक भारतवासीमें प्रकट करना चाहता था।

परंतु मेरी लंबी बीमारीने और थोड़े ही दिनोंमें समाप्त होने-वाले युद्धने मेरे मनोरथको अधूरा ही रहने दिया। मैं स्वास्थ्य-लाभके लिए माथेरान गया।

मित्रोंसे ऐसी सलाह पाकर कि माथेरान जानेसे शरीर जल्दी ही स्वस्थ हो जायगा, मैं माथेरान गया; परंतु वहांका पानी भारी था, इसलिए मेरे-जैसे बीमारका वहां रहना मुश्किल हो गया। पेचिशके कारण गुदा-द्वार बहुत ही नाजुक पड़ गया था श्रीर वहां घाव हो जानेसे मल-त्यागके समय बड़ा दर्द होता था । इसलिए कुछ भी खानेमें डर लगता था। एक सप्ताहमें माथेरानसे लौटा। मेरे स्वास्थ्य-की रखवाली करनेका काम श्रीशंकरलालने अपने हाथमें ले लिया। उन्होंने डा० दलालसे सलाह लेनेका मुफे बहुत श्राप्रह किया। डा० दलाल आये। उनकी तत्काल निर्णय करनेकी शक्तिने मुक्ते मोह लिया । उन्होंने कहा-"जबतक आप दूध न लेंगे तबतक आपका शरीर नहीं सुधरेगा। शरीर सुधारनेके लिए तो श्रापको दूध लेना चाहिए। स्रोर लोहे व संखियाकी पिचकारी (इंजेक्शन) लेनी चाहिए। आप इतना करें तो मैं आपका शरीर फिरसे पुष्ट करनेकी 'गारंटी' देता हूं।"

"श्राप पिचकारी दें; लेकिन मैं दूध नहीं लूंगा।" मैंने जवाब दिया।

"ग्रापकी दूधवाली प्रतिज्ञा क्या है ?" डाक्टरने पूछा ।

"गाय भैंसके फूंका लगाकर दूध निकालनेकी क्रिया की जाती है। यह जाननेपर मुक्ते दूधके प्रति तिरस्कार हो आया, और यह तो मैं सदा मानता ही था कि वह मनुष्यकी खुराक नहीं है इसलिए मैंने दूध छोड़ दिया है।" मैंने कहा।

"तब तो बकरीका दूध लिया जा सकता है।" कस्तूरबाई, जो मेरी खाटके पास ही खड़ी थी, बोल उठी।

"बकरीका दूध लो तो मेरा काम चल जायगा।" डाक्टर दलाल बीचमें ही बोल उठे।

मैं भुका। सत्याप्रहकी लड़ाईके मोहने मुममें जीवनका लोभ पैदा किया और मैंने प्रतिज्ञाके अचरोंके पालनसे संतोष मानकर उसकी आत्माका हनन किया। दूध-घीकी प्रतिज्ञा लेते समय यद्यपि मेरी दृष्टिके सामने गाय-भैंसका ही विचार था, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा दूध-मात्रके लिए गिनी जानी चाहिए. और जबतक मैं पशुके दूध-मात्रको मनुष्यकी खुराकके लिए निषिद्ध मानता हूं तबतक मुमेखानेमें उसके उपयोग करनेका अधिकार नहीं है। यह जानते हुए भी बकरीका दृध लेनेको मैं तैयार हो गया। सत्यके पुजारीने सत्यामहकी लड़ाईके लिए जीवित रहनेकी इच्छा रखकर अपने सत्यको कलंक लगाया।

मेरे इस कार्यका ढंक अबतक नहीं मिटा है और बकरीका दृध

छोड़नेके लिए सदा विचार करता रहा हूं। बकरीका दृध पीते वक्त रोज मैं कष्ट श्रनुभव करता हूं; परंतु सेवा करनेका महासूदम मोह जो मेरे पीछे लगा है; मुक्त छोड़ता ही नहीं। ऋहिंसाकी दृष्टिसे खुराकके अपने प्रयोग मुक्ते बड़े प्रिय हैं। उनमें आनन्द आता है श्रीर यही मेरा विनोद भी है; परंतु बकरीका दूध मुभे इस दृष्टि-कोएके कारण नहीं ऋखरता, यह मुभे सत्यकी दृष्टिके कारण ऋख-रता है। ऋहिंसाको जितना मैं पहचान सका हूं उसकी बनिस्बत मैं सत्यको ऋधिक पहचानता हूं, ऐसा मेरा खयाल है। ऋौर यदि मैं सत्यको छोड़ दूं तो ऋहिंसाकी बड़ी उलफतें में कभी न सुलफा सकूंगा, ऐसा मेरा अनुभव है। सत्यका पालन है-लिये गए व्रतोंके शरीर त्र्यौर त्र्यात्माकी रत्ता शब्दार्थ त्र्यौर भावार्थका पालन । यहां-पर मैंने त्रात्माका-भावार्थका नाश किया है। यह मुक्ते सदा ही त्र्यखरता है। यह जाननेपर भी बतके संबंधमें मेरा क्या धर्म है, यह मैं नहीं जान सका हूं; श्रथवा यों कहो कि मुफ्तमें उसका पालन करनेकी हिम्मत नहीं है। दोनों एक ही बात हैं; क्योंकि शंकाके मूलमें श्रद्धाका श्रभाव होता है। ईश्वर मुभे श्रद्धा दे!

षकरीका दूध शुरू करनेके थोड़े दिन बाद डा० दलालने गुदा-द्वारमें नश्तर लगाया जिसमें उन्हें बड़ी कामयावी हुई।

श्रभी यों मैं बीमारीसे उठनेकी श्राशा बांध ही रहा था और श्रववार पढ़ना शुरू किया ही था कि इतनेमें रौलट-कमेटीकी रिपोर्ट मेरे हाथ लगी। उसमें जो सिफारिशें की गई थीं उन्हें देखकर मैं चौंक उठा। भाई उमर श्रीर शंकरलालने कहा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। एकाध महीनेमें मैं श्रहमदाबाद गया। श्रीवल्लभ-भाई मेरे स्वास्थ्यके हाल चाल पूछनेको करीब-करीब रोज श्राते थे। मैंने इस बारेमें उनसे बातचीत की श्रीर यह सृचित भी किया कि कुछ करना चाहिए। उन्होंने पूछा—"क्या किया जा सकता है ?" जवाबमें मैंने कहा—"श्रगर कमेटीकी सिफारिशों के श्रनुसार कानून बनाया जाय तो इसके लिए प्रतिज्ञा लेनेवाले थोड़ेसे मनुष्यों के मिल जानेपर हमें सत्याप्रह करना चाहिए। श्रगर मैं बीमार न होता तो मैं श्रकेला ही लड़ता श्रीर यह श्राशा रखता कि पीछेसे श्रीर लोग भी इसमें श्रा मिलेंग। मेरी इस लाचारीकी हालतमें श्रकेले लड़नेकी मुक्तमें बिलकुल शक्ति नहीं है।"

इस बातचीतके फलस्वरूप ऐसे लोगोंकी एक छोटी-सी सभा करनेका निश्चय हुआ, जो मेरे संपर्कमें ठीक-ठीक आये थे। रौलट-कमेटीको मिली गवाहीसे मुक्ते वह तो स्पष्ट लगता था कि उसने जैसी सिफारिशों की हैं वैसे कानूनकी जरूरत नहीं है; और मेरे नजदीक यह बात भी उतनी स्पष्ट थी कि ऐसे कानूनको कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र या जनता स्वीकार नहीं कर सकती है।

सभा हुई । उसमें कोई लगभग बीस मनुष्योंको निमंत्रण दिया गया होगा । मुक्ते जहांतक स्मरण है, उसमें वल्लभभाईके अलावा श्रीमती सरोजिनी नायडू, मि० हार्निमेन, स्व० उमर सुभानी, श्री शंकरलाल बैंकर, श्रीमती अनुसूयाबहन इत्यादि थे।

प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया त्रौर मुफे ऐसा स्मरण है कि जितने लोग वहां मौजूद थे सभीने उसपर दस्तखत किये। इस समय मैं कोई ऋखबार नहीं चलाता था; परंतु समय-समयपर जैसे ऋखबारों में लिखता था वैसे ही इस समय भी मैंने लिखना शुरू किया और शंकरलाल बैंकरने ऋच्छी हलचल शुरू कर दी। उनकी काम करने-की और संगठन करनेकी शिक्तका उस समय मुक्ते अच्छा अनुभव हुआ।

मुफे यह असंभव प्रतीत हुआ कि उस समय कोई भी मौजूदा संस्था सत्याप्रह जैसे शस्त्रको उठा सके, इसलिए सत्याप्रह-सभाकी स्थापना की गई। उसमें मुख्यतः बंबईसे नाम मिले और उसका केंद्र भी बंबईमें ही रखा गया। प्रतिज्ञा-पत्रपर दस्तखत होने लगे और जैसा कि खेड़ाकी लड़ाईमें हुआ था इसमें भी पत्रिकाएं निकलीं और जगह-जगह सभाएं हुई।

इस सभाका श्रध्यत्त में बना था। मैंने देखा कि शित्तित-वर्ग श्रीर मेरे बीच श्रधिक मेल न हो सकेगा। सभामें गुजराती भाषाका ही उपयोग करनेका मेरा श्राप्रह श्रीर मेरी दूसरी कार्य-पद्धतिको देखकर वे विस्मित हुए; मगर मुक्ते यह स्वीकार करना चाहिए कि बहुतेरोंने मेरी कार्य-पद्धतिको निभा लेनेकी उदारता दिखाई; परंतु श्रारम्भ ही में मैंने यह देख लिया कि यह सभा दीर्घकाल तक नहीं चलेगी। फिर सत्य श्रीर श्रहिंसापर जो मैं जोर देता था वह भी कुछ लोगोंको श्रप्रिय लगता था। फिर भी शुक्तश्रातमें तो यह काम बड़े जोरोंसे चल निकला।

#### एक अद्भुत दृश्य

रौलट-कमेटीकी रिपोर्टके विरुद्ध एक श्रोर श्रांदोलन बढ़ता चला श्रोर दूसरी श्रोर सरकार उसकी सिफारिशोंको श्रमलमें लाने-के लिए कमर कसती गई। रौलट-बिल प्रकाशित हुश्रा। मैं धारा-सभाकी बैठकमें एक ही बार गया हूं। रौलट-बिलकी चर्चा सुनने गया था। शास्त्रीजीने श्रपना बहुत ही जोरदार भाषण दिया श्रोर सरकारको चेतावनी दी। जब शास्त्रीजीकी बाग्धारा चल रही थी उस समय बाइसराय शास्त्रीजीकी श्रोर ताक रहे थे। मुफे तो ऐसा लगा कि शास्त्रीजीके भाषणका श्रसर उनके मनपर पड़ा होगा। शास्त्रीजीमें जोश उमड़ा पड़ता था।

किंतु सोये हुएको जगाया जा सकता है, जागता हुआ सोनेका होंग करे तो उसके कानमें होल बजानेसे भी क्या होगा ? धारा-सभामें बिलोंकी चर्चा करनेका प्रहसन करना ही चाहिए, इसलिए सरकारने वह प्रहसन खेला; किंतु उसे जो काम करना था उसका निश्चय तो हो ही चुका था, इसलिए शास्त्रीजीकी चेतावनी वेकार साबित हुई।

मेरी तूतीकी आवाज तो सुनता ही कौन ? मैंने वाइसरायसे मिलकर खूब विनय की, खानगी पत्र लिखे, खुली चिट्ठियां लिखीं। उनमें यह स्पष्ट बतलाया कि सत्याग्रहके सिवा, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं हैं; किंतु सब बेकार गया।

अभी बिल गजटमें प्रकाशित नहीं हुआ था। मेरा शरीर निर्बल था; किंतु मैंने लंबे सफरकी जोखिम उठाई। मुफमें ऊंची त्रावाजसे बोलनेकी शक्ति त्रभी नहीं त्राई थी। खड़े होकर बोलने-की शक्ति जो गई सो अबतक नही आई है। खड़े होकर बोलते ही थोड़ी देरमें सारा शरीर कांपने लगता त्रौर छातीमें त्रौर पेटमें दर्द होने लगता था; किंतु मुक्ते ऐसा लगा कि मद्राससे त्राये हुए निमंत्रणको स्वीकार करना ही चाहिए। द्त्रिण श्रिफ्रकाके संबंधके कारण मैं मानता आया हूं कि तामिल, तेलगू आदि द्विण प्रांतके लोगोंपर मेरा कुछ हक है, और अबतक ऐसा नहीं लगा है कि मैंने इस मान्यतामें जरा भी भूल की है। आमंत्रण स्वर्गीय श्री कस्तूरीरंगा त्रायंगरकी त्रोरसे त्राया था । मद्रास जाते ही मुक्तेजान पड़ा कि इस श्रामंत्रगाके पीछे श्रीराजगोपालाचार्य थे। श्रीराज-गोपालाचार्यके साथ मेरा यह पहला परिचय माना जा सकता है। इस बार सिर्फ इतना परिचय हुआ कि मैं उन्हें देखते ही पहचान सकुं।

सार्वजिनक काममें ज्यादा भाग लेनेके इरादे और श्री कस्तूरी-रंगा आयंगर आदि मित्रोंकी इच्छासे वह सेलम छोड़कर मद्रासमें वकालत करनेवाले थे। मुक्ते उन्हींके यहां ठहरानेकी व्यवस्था की गई थी। मुक्ते तो दो-एक दिन बाद मालूम हुआ कि मैं उन्हींके घर ठहरा हूं। वह बंगला श्री कस्तूरीरंगा आयंगरका होनेके कारण मैंने यही मान लिया था कि मैं उन्हींका अतिथि हूं। महादेव देसाईने मेरी भूल सुधारी। राजगोपालाचार्य दूर-ही-दूर रहते थे; किंतु महा- देवने उनसे भली-भांति परिचय कर लिया था। महादेवने मुके चेताया, "त्रापको श्री राजगोपालाचार्यसे परिचय कर लेना चाहिए।"

मैंने परिचय किया। उनके साथ रोज ही लड़ाईकी व्यवस्था करनेकी सलाह किया करता था। सभाश्रोंके सिवा मुभे श्रीर कुछ सूभता ही नहीं था। रौलट-बिल श्रागर कानून बन जाय तो उसका सविनय भंग कैसे हो ? उसका सविनय भंग करनेका श्रवसर तो तभी मिल सकता था, जब सरकार देती। दूसरे जिन कानूनोंका सविनय भंग हो सकता है उसकी मर्यादा कहां निश्चित हो ? ऐसी ही चर्चाएं होती थीं।

श्री कस्त्रीरंगा श्रायंगरने नेतात्रोंकी एक छोटी-सी सभा भी की। उसमें भी खूब चर्चा हुई। उसमें श्री राघवाचार्य खूब हाथ बंटाते थे। उन्होंने यह सूचना दी कि वारीक-से-वारीक सूचनाएं लिखकर मुभे सत्याप्रहका शास्त्र प्रकाशित करना चाहिए। मैंने कहा कि यह काम मेरी शक्तिके बाहर है।

यों सलाह-मशवरा हो रहा था। इसी बीच खबर आई कि बिल कानूनके रूपमें गजटमें प्रकाशित हुआ है। जिस दिन यह खबर मिली उस रातकों मैं विचार करता हुआ सो गया। दूसरे दिन जुबह मैं बहुत सबेरे उठ खड़ा हुआ। अर्थ निद्रा होगी और मुके खप्नमें विचार सूका। सबेरे ही मैंने श्री राजगोपालाचार्यको बुलाया और बात की—

"मुभे रातको स्वप्नमें विचार श्राया कि इस कानूनके जवाबमें हमें सारे देशको हड़्याल करनेके लिए कहना चाहिए। सत्याप्रह श्रात्म-शुद्धिकी लड़ाई है, यह थार्मिक लड़ाई है। धर्म-कार्य शुद्धिसे शुरू करना ठीक लगता है। एक दिन सभी कोई उपवास करें श्रौर काम-धंधा बंद रखें। मुसलमान भाई रोजेके श्रलावा श्रौर उपवास नहीं रखते, इसलिए चौबीस घंटेका उपवास रखनेकी सलाह देनी चाहिए। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें सभी प्रांत शामिल होंगे या नहीं। बंबई, मद्रास, बिहार श्रौर सिंधकी श्राशा तो मुक्ते है ही। इतनी जगहोंमें श्रगर ठीक हड़ताल हो तो हमें संतोष मानना चाहिए।"

यह सूचना श्री राजगोपालाचार्यको पसंद त्र्याई। पीछे तुरंत दूसरे मित्रोंसे कहा। सबने इसे खुशीसे स्वीकार कर लिया। मैंने एक छोटा-सा नोटिस तैयार करके प्रकाशित किया। पहले सन् १६१६ मार्चकी २० तारीख रखी गई थी; किंतु बादमें ६ अप्रैल की गई। लोगोंको बहुत थोड़े दिनोंका नोटिस मिला। कार्य तुरंत करनेकी आवश्यकता थी, इसलिए लंबी मुद्दत देनेका समय न था।

पर कौन जाने कैसे सारा संगठन होगया। सारे हिंदुस्तानमें— शहरोंमें श्रौर गांवोंमें—हड़ताल हुई। यह दृश्य भव्य था।

### ६४

# वह सप्ताह!---१

द्तिरामें थोड़ा भ्रमरा करते हुए बहुत करके मैं चौथी श्रभ्रैल-को बंबई पहुंचा। श्री शंकरलाल बैंकरका ऐसा तार था कि छठी तारीखका कार्यक्रम पूम करनेके लिए मुक्ते बंबईमें रहना चाहिए। किंतु उससे पहले दिल्लीमें तो ३० तारीखकों ही हड़ताल मनाई जा चुकी थी। उन दिनों दिल्लीमें स्व० स्वामी श्रद्धानंदजी तथा मरहूम हकीम श्रजमलखां साहबकी हुकूमत चलती थी। हड़ताल छठी तारीखंक लिए स्थिगत कर दी जानेकी खबर दिल्लीमें देरसे पहुंची थी। दिल्लीमें उस दिन जैसी हड़ताल हुई वैसी पहले कभी न हुई थी। हिंदू श्रौर मुसलमान दोनों एकदिल हुए-से जान पड़े। श्रद्धानंदजीको जुमा मस्जिदमें निमंत्रण दिया गया था श्रौर वहां उन्हें भापण करने दिया गया था। ये सब बातें सरकारी श्रफसर सहन नहीं कर सकते थे। जुलूस स्टेशनकी श्रोर चला जा रहा था। उसे पुलिसने रोका। पुलिसने गोली चलाई। कितने ही श्रादमी जब्मी हुए श्रौर कई खून हुए। दिल्लीमें दमन-नीति शुरू हुई। श्रद्धानंदजीने मुभे दिल्ली बुलाया। मैंने तार दिया कि बंबईमें छठी तारीख बिताकर मैं तुरंत दिल्ली रवाना हो उंगा।

जैसा दिल्लीमें हुआ वैसा ही लाहौर और अमृतसरमें भी हुआ था। अमृतसरसे डा॰ सत्यपाल और किचल्के तार मुक्ते तुरंत ही बुला रहे थे। उस समय मैं इन दो भाइयोंको जरा भी नहीं पह-चानता था। दिल्लीसे होकर अमृतसर जानेका निश्चय मैंने उन्हें बतलाया था।

छठीको सवेरे बंबईमें हजारों श्रादमी चौपाटीमें स्नान करने गये श्रौर वहांसे ठाकुरद्वार जानेके लिए जुलूस निकला। उसमें स्त्रियां श्रौर बच्चे भी थे। जुलूसमें मुसलमान भी श्रच्छी तादाद-में शामिल हुएथे। इस जुलूसमें से हमें मुसलमान भाई एक मस्जिद-में ले गये। वहां श्रीमती सरोजिनीदेवीसे तथा मुफसे भाषण कराये। यहां श्री विद्वलदास जेराजनीने स्वदेशीकी तथा हिंदू-मुसल-मान-ऐक्यकी प्रतिज्ञा लियानेकी सूचनाकी। मैंने ऐसी उतावली में प्रतिज्ञा लियानेसे इन्कार किया। जितना हो रहा था उतनेसे ही संतोष माननेकी सलाह दी। प्रतिज्ञा लेनेके बाद यह दूट नहीं सकती। हमें स्वदेशीका द्यर्थ समभना चाहिए। हिंदू-मुसलमान-ेक्यकी जिम्मेदारी वगैरापर भी कहा त्रौर सुभाया कि जिन्हें प्रतिज्ञा लेनेका विचार हो वे कल सबेरे भले ही चौपाटीके मैदानमें आ जावें।

बंबईकी हड़ताल पूरी-पूरी रही।

यह कान्नके सिवनय-भंगकी तैयारी कर डाली थी। भंग हो सकने लायक दो-तीन वस्तुएं थीं। ये कान्न ऐसे थे जो रह होने लायक थे और इनको कोई सहज ही भंग कर सकते थे। इनमेंसे एकका ही उपयोग करनेका निश्चय हुआ था। नमकपर लगनेवाला कर बहुत ही अखरता था। उस करको उठवानेके लिए बहुत आदमी प्रयत्न कर रहे थे। इसीलिए एक सुभाव मैंने यह रखा था कि सब कोई अपने घरमें बिना परवानेके नमक बनावें। दूसरा कान्न सरकारकी जब्त की हुई पुस्तकें बेचनेके संबंधमें था। ऐसी दो पुस्तकें मेरी ही थीं। वे थीं 'हिन्दस्वराज्य' और 'सर्वोदय'। इन पुस्तकोंको छपाना और बेचना सबसे सहज सविनय-भंग जान पड़ा। इसलिए इन्हें छपाया और सांभका उपवास टूटनेपर और चौपाटीकी विराद सभा विसर्जित होनेके बाद इन्हें बेचनेका प्रबंध हुआ।

सांभको बहुत-से स्वयंसेवक ये पुस्तकें बेचनेको निकल पड़े। एक मोटरमें मैं निकला श्रीर एकमें श्रीमती सरोजिनी नायह निकली थीं। जितनी प्रतियां छपाई थीं सब बिक गईं। इनकी जो कीमत वसूल हो वह लड़ाईके खर्चमें ही डाली जानेवाली थी। एक प्रतिकी कीमत चार श्राने रखी गई थी; किंतु मेरे या सरोजिनी-देवीके हाथमें शायद ही किसीने चार श्राने रखे हों। श्रपनी जेब-मेंसे जो कुछ निकल जाय, सभी देकर पुस्तक लेनेवाले बहुत श्रादमी निकल पड़े। कोई दस रुपयेका तो कोई पांच रुपयेका नोट भी देते थे। मुभे याद है कि एक प्रतिके लिए तो ४०) रुपयेका भी एक नोट मिला था। लोगोंको समभाया गया था कि लेनेवालोंको भी जेलकी जोखिम है; किंतु घड़ी-भरके लिए लोगोंने जेलका भय छोड़ हिया।

सातवीं तारीखको माल्म हुआ कि जो कितावें वेचनेकी मनाही सरकारने की थी, सरकारकी दृष्टिसे वे बिकी हुई नहीं मानी जा सकतीं। जो विकीं वे तो उसकी दूसरी आवृत्ति गिनी जायंगी। जब्त की गई किताबोंमेंसे नहीं। इसलिए यह नई आवृत्ति छापने, श्रीर खरीदनेमें कोई गुनाह नहीं माना जायगा। लोग यह खबर सुनकर निराश हुए।

इस दिन सबेरे चौपाटीपर लोगोंको खदेशी व्रत तथा हिंदू-मुस्लिम ऐक्यके व्रतके लिए इकट्ठा होना था। विट्ठलदास जेराजनी को यह पहला श्रनुभव हुत्रा कि उजला रंग होनेसे ही सब-कुछ दूध नहीं हो जाता। लोग बहुत कम इकट्ठे हुए थे। इनमें दो-चार हनोंका नाम मुक्ते याद आता है। पुरुष भी थोड़े थे। मैंने व्रत बना रखे थे। उनका अर्थ उपस्थित लोगोंको खूब समक्ताकर उन्हें प्रतिज्ञा लिवाई। थोड़ी हाजिरीसे मुक्ते आश्चर्य न हुआ, दुःख भी न हुआ; किंतु घांधलीके काम और धीमे रचनात्मक कामके बीच-का भेद और लोगोंमें पहलेका पत्तपात तथा दूसरेकी अरुचिका अनुभव मैं तबसे बराबर करता आया हूं।

सातवींकी रातको मैं दिल्ली, श्रमृतसर जानेको निकला। श्राठवीं-को मथुरा पहुंचते ही कुछ भनक मिली कि शायद मुक्ते पकड़ेंगे। मथुराके बाद एक स्टेशनपर गाड़ी खड़ी थी। वहींपर मुक्ते श्राचार्य गिडवानी मिले। उन्होंने विश्वस्त खबर दी कि "श्रापको जरूर पक-हेंगे श्रीर मेरी सेवाकी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं।" भैंने उनका उपकार माना श्रीर कहा कि जरूरत पड़नेपर सेवा लेना नहीं भूलूंगा।

पलवल स्टेशन आनेके पहलेकी पुलिस-अफसरने मेरे हाथमें हुक्म रखा—'तुम्हारे पंजाबमें प्रवेश करनेसे अशांति बढ़नेका भय है, इसलिए तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि पंजाबकी सीमामें दाखिल मत होओ।" हुक्म इस प्रकारका था। पुलिसने हुक्म देकर मुफे उत्तर जानेको कहा। मैंने उत्तरनेसे इन्कार किया और कहा, "मैं अशांति बढ़ाने नहीं, किंतु आभन्त्रण मिलनेसे अशांति घटानेके लिए जाना चाहता हूं। इसलिए मुफे खेद है कि मैं इस हुक्मको नहीं मान सकता।"

महादेव देसाई मेरे साथ थे। उन्हें दिल्ली जाकर श्रद्धानंदजीको खबर देने श्रीर लोगोंको शांत रहनेको कहनेकै लिए कहा। हुक्म- का त्र्यनादर करनेसे जो सजा हो उसे सहनका मैंने निश्चय किया है। तथा सजा होनेपर भी शांत रहनेमें ही हमारी जीत है, यह सम-भानेको भी कहा।

पलवल श्राया। स्टेशनपर मुभे उतारकर पुलिसके हवाले किया गया। दिल्लीसे श्रानेवाली किसी ट्रेनके तीसरे दर्जेके डिब्बेमें मुभे बेठाया। साथ पुलिसकी पार्टी बैठी। मथुरा पहुंचनेपर मुभे पुलिस-बैरकमें ले गये। कोई श्रफसर यह न बता सका कि मेरा क्या होगा श्रीर मुभे कहां ले जाना है। सवेरे ४ बजे मुभे उठाया श्रीर एक मालगाड़ीमें ले गये। दोपहरको सवाई माधोपुरमें उतार दिया। यहां बंबई मेलट्रेनमें लाहौरसे इंमपेक्टर बोरिंग श्राये। उन्होंने मेरा कब्जा लिया श्रीर बंबईमें ले जाकर छोड़ दिया।

मेरे घर पहुंचते ही उमर सुभानी श्रीर श्रनुसूयाबहन मोटरसे श्राये श्रीर मुक्ते पायधुनी चलनेको कहा—लोग श्रधीर हो गये हैं श्रीर उत्तेजित हो रहे हैं। हममेंसे किसीके किये वे शांत नहीं रह सकते। श्रापको ही देखने पर शांत होंगे।"

मैं मोटरमें बैठ गया। पायधुनी पहुंचते ही रास्तेमें बहुत वड़ी भीड़ दीखी। मुक्ते देखकर लोग हर्पोन्मत्त हो गये। अब जुल्स बना। 'वंदेमातरम्', 'अल्लाहो अकबर'की आवाजसे आसमान फटने लगा। पायधुनीपर घुड़सवारोंको देखा। उपरसे ईंटोंकी वर्षा होती थी। मैं लोगोंको शांत होनेके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। ऐसा जान पड़ा कि हम भी ईंटोंकी ईस वर्षासे न बच सकेंगे।

त्र्यब्दुलरहमान गलीमेंसे क्रॉफर्ड मार्केटकी त्र्योर जाते हुए जुलूसको रोकनेके लिए घुड्सवारींकी एक दुकड़ी सामने त्रा खड़ी हुई। जुलूसको फोर्डकी **त्रोर जानेसे रोकनेके** लिए **वे** महाप्रयत्न कर रहे थे। लोग समाते न थे। लोगोंने पुल्लसकी लाइनको चीरकर स्त्रागे वढ़ना शुरू किया। हालत ऐसी न थी कि मेरी त्रावाज सुनाई पड़े । इसपर घुड़सवारोंकी दुकड़ीके त्रफसरने भीड़को तितर-बितर करनेका हुक्म दिया श्रौर इस दुकड़ीने भाले तानकर घोड़ोंको एकदम छोड़ दिया। मुक्ते भय हुआ कि उनमेंसे कोई भाला हममेंसे भी किसीका काम तमाम कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं; किंत इस भयके लिए कोई आधार नहीं था। बगलसे होकर सभी भाले रेलगाड़ीकी चालसे चले जाते थे। लोगोंके भुंड ट्रंट गये। भगदड़ मच गई, कोई दब गये, कोई घायल हुए। घुड़-सवारोंके निकलनेके लिए रास्ता न था। लोगोंके त्रास पास हटने-की जगह न थी। वे त्रागर पीछे भी फिरें तो उधर भी हजारोंकी जबरदस्त भीड़ थी। सारा दृश्य भयंकर लगा। घुड़-सवार श्रीर लोग दोनों ही उन्मत्त-जैसे लगे। घुड़-सवार न कुछ देखते श्रौर न कुछ देख ही सकते थे। वे तो त्र्यांखें मृंदकर घोड़ोंको सरपट दौड़ा रहे थे। जितने चण इस हजारोंके मुंडको चीरनेमें लगे उतने च्रण तक मैंने देखा कि वे कुछ देख ही नहीं सकते थे।

लोगोको यों बिखेरा और रोका। हमारी मोटरको आगे जाने दिया। मैंने कमिश्नरके दफ्तरके आगे मोटर रुकवाई और उनके पास पुलिसके व्यवहारके लिए फरियाद करने उतरा।

### वह सप्ताह!---२

मैं किमश्नर प्रिफिथके दफ्तरमें गया। उनकी सीढ़ीके पास जाते ही देखा कि हथियार-बंद सैनिक तैयार बैठे थे, मानो किसी लड़ाईके लिए ही न तैयार हो रहे हों। बरामदेमें भी हलचल मच रही थी। मैं खबर भेजकर दफ्तरमें घुसा तो किमश्नरके पास मि० बोरिंगको बैठे हुए देखा।

मैंने जो कुछ देखा था उसका वर्णन किमश्नरसे किया। उसने संचेपमें जवाब दिया—"जुलू सको हम फोर्टकी छोर जाने देना नहीं चाहते थे। वह जलूस जाता तो हुझड़ हुए बिना नहीं रह सकता था। मैंने देखा कि लोग केवल कहनेसे लौटनेवाले नहीं थे। इसलिए हमला करनेके सिवा छोर रास्ता नहीं था।"

में बोला—"मगर उसका परिणाम तो श्राप जानते थे न? लोग घोड़ोंके नीचे जरूर ही कुचलते । मुक्ते तो ऐसा जान पड़ता है कि घुड़सवारोंकी दुकड़ीको भेजनेकी ही जरूरत न थी।"

साहवने जवाब दिया—"इसका पता श्रापको नहीं चल सकता। श्रापसे कहीं श्रिविक हम पुलिसवालोंको इसका पता रहता है। लोगोंके ऊपर श्रापके शिच्चणका केसा श्रसर पड़ा है। हम श्रगर पहलेसे ही सख्त कार्रवाई न करें तो श्रिविक नुकसान हो सकता है। मैं श्रापसे कहता हूं कि लोग तो श्रापके कहनेमें रहनेवाले नहीं हैं। कानून-भंगकी बात वे मद्य समर्कों, मगर शांतिकी बात

समभाना उनके बृतेके बाहर है। श्रापका हेतु श्रच्छा है मगर लोग श्रापका हेतु नहीं समभाते; वे तो श्रपने ही खभावक श्रनुसार काम करेंगे।"

मैं बोला—"यही तो ऋापके ऋौर मेरे बीच मतभेद हैं। लोग स्वभावसे ही लड़ाके नहीं हैं; किंतु शांतिप्रिय हैं।"

हम दलीलमें उतरे।

अंतमें साहब बोले, "खेर, अगर आपको विश्वास हो जाय कि लोगोंने आपको नहीं समभा, तो आप क्या करेंगे ?"

मैंने जवाब दिया—"त्रागर मुक्ते विश्वास होजाय तो यह लड़ाई मुल्तवी रखूंगा।"

"मुल्तवी रखनेके क्या मानी ? श्रापने तो मि० बोरिंगसे कहा है कि मैं श्रूटते ही तुरंत पंजाब लोटना चाहता हूं।"

"हां, मेरा इरादा तो दूसरी ही ट्रोनसे लौटनेका था; किंतु यह तो आज नहीं हो सकता।"

"आप धीरज रखेंगे तो आपको श्रिधिक बातें मालूम होंगी। क्या आपको कुछ पता है कि अभी अहमदाबादमें क्या चल रहा है ? अमृतसरमें क्या हुआ है ? लोग तो सभी जगह पागलसे होगये हैं। मुक्ते भी पूरी खबर नहीं है। कितनी जगह तो तार भी टूटे हैं। मैं तो आपको कहता हूं कि इन सब दंगोंकी जिम्मेदारी आपके सिर है।"

मैं बोला—"मेरी जिम्मे सरी जहां होगी, वहां उसे मैं अपने सिर स्रोटे विना न रहूंगा। स्रहमदावादमें लोग स्रगर कुछ करें तो

मुभे आश्चर्य श्रौर दुःख होगा। श्रमृतसरके बारेमें मैं कुछ नहीं जानता। वहां तो कभी नहीं गया हूं, मुभे कोई जानता भी नहीं है; किंतु मैं इतना जानता हूं कि पंजाबकी सरकारने मुभे वहां जानेसे रोका न होता तो मैं शांति बनाये रखनेमें बहुत हिस्सा ले सकता था। मुभे रोककर सरकारने लोगोंको उत्तेजित कर दिया है।"

इस तरह हमारी बातें चलीं। हमारे मतमें मेल मिलनेकी संभावना नहीं थी।

चौपाटीपर सभा करने श्रौर लोगोंको शांति पालन करनेके लिए समभानेका श्रपना इरादा जाहिर करके मैंने उनसे छुट्टी ली।

चौपाटीपर सभा हुई । मैंने लोगोंको शांति और सत्याप्रहकी नर्यादाके बारेमें समभाया और कहा—"सत्याप्रह सच्चेका खेल है। लोग अगर शांतिका पालन न करें तो मुक्तसे सत्याप्रहकी लड़ाई पार नहीं लगेगी।"

श्रहमदाबादसे श्रीश्रनुसूयाबहनको भी खबर मिल चुकी थी कि वहां हुल्ल हुत्रा है। किसीने श्रफवाह उड़ा दी थी कि वह भी पकड़ी गई हैं। इससे मजदूर पागल-से बन गये। उन्होंने हड़ताल की श्रीर हुल्लड़ भी किया। एक सिपाहीका खून भी हुआ।

मैं ऋहमदाबाद गया। निड्यादके पास रेलकी पटरी उखाड़ डालनेका भी प्रयत्न हुआ था। वीरमगाममें खून हुआ था। जब मैं ऋहमदाबाद पहुंचा, तब तो वहां मार्शल-लॉ जारी था। लोग भयभीत हो रहे थे। लोगोंने जैसा किया वैसा भोगा और सो भी ब्याज सिहत। किमरनर मि० प्रेंटके पास मुक्ते ले जानेके लिए स्टेनरापर आदमी खड़ा था। मैं उनके पास गया। वह खूब गुस्सेमें थे। मैंने उन्हें शांतिसे उत्तर दिया। जो खून हुआ था उसके लिए अपना खेद प्रकट किया। मार्शल-लॉकी अनावरयकता भी बतलाई और जिन उपायोंसे फिरसे शांति स्थापित हो, उन्हें करनेकी अपनी तैयारी बतलाई। मैंने सार्वजनिक सभा करनेकी इजाजत मांगी और वह सभा आश्रमकी जमीनपर करनेकी अपनी इच्छा बतलाई। यह बात उन्हें पसंद आई। मुक्ते याद है कि इसके अनुसार १३वीं मईको रिववारके दिन सभा हुई थी। मार्शल-लॉ भी उसी दिन या उसके दूसरे दिन रह हुआ था। इस सभामें मैंने लोगोंको उनके दोष बतानेका प्रयत्न किया। मैंने प्रायिश्वत्तके रूपमें तीन दिनका उपवास भी किया और लोगोंको एक दिनका उपवास करनेकी सलाह दी। जो खून वगैरामें शामिल हुए हों, उन्हें अपना गुनाह कब्लू कर लेनेकी सलाह दी।

श्रपना धर्म मैंने स्पष्ट देखा। जिन मजदूरों वगैराके बीच मैंने इतना समय बिताया था, जिनकी मैंने सेवा की, श्रीर जिनसे मैं भलेकी ही श्राशा रखता था, उनका हुझड़में शामिल होना मुफे श्रसहा लगा श्रीर मैंने श्रपने श्रापको उनके दोषमें हिस्सेदार माना। सत्याग्रह तुरंत ही मुल्तवी रखनेका निश्चय मैंने प्रकट किया।

६६

# 'हिमालय-जैसी भूल'

त्र्यहमदाबादकी सभाके बाद में निड्याद गया । 'हिमालय-जैसी

भूल' के नामका जो शब्द-प्रयोग प्रचलित हुआ है उसका प्रयोग मैंने पहले-पहल निड्यादमें किया था। अहमदाबादमें ही मुक्ते अपनी भूल जान पड़ने लगी थी; किंतु निड्यादमें वहांकी श्चितिका विचार करते हुए, खेड़ा जिलेके बहुत-से आदमियोंके गिरफ्तार होनेकी बात मुनते हुए, जिस सभामें मैं इन घटनाओंपर भापण कर रहा था, वहींपर मुक्ते एकाएक खयाल हुआ कि खेड़ा जिलेक तथा ऐसे ही दूसरे लोगोंको सविनय भंग करनेक लिए निमंत्रण देनेमें उता-वली करनेकी मैंने भूल की थी, और वह भूल मुक्ते हिमालय-जैसी जान पड़ी।

मैंने इसे स्वीकार किया। इसलिए मेरी खूब ही हंमी उड़ी थी। तो भी भुभे यह स्वीकार करनेके लिए पश्चात्ताप नहीं हुआ है। मैंने यह हमेशा माना है कि जब हम दूसरेके गज-बराबर दोषको रजसमान देखेंगे और अपने राई-जैसे जान पड़नेवाले दोपको पर्वत-जैसा देखना सीखेंगे, तभी हमें अपने और दूसरेक दोषोंका ठीक-ठीक परिमाण मिल सकेगा। मैंने यह भी माना है कि सत्याप्रही बननेके इच्छुकको तो इस सामान्य नियमका पालन बहुत ही सूदमतासे करना चाहिए।

द्याब यह देखेंगे कि यह हिमालय-जैसी दिखाई पड़नेवाली भूल थी क्या ? कानूनका सिवनय भंग उन्हीं लोगोंसे हो सकता है जिन्होंने कानूनको विनयपूर्वक स्वेच्छासे मान लिया हो, उसका पालन किया हो । बहुतांशमें हम कानूनके भंगसे होनेवाली सजांक डरसे उसका पालन करते हैं । इसके खलावा यह बात विशेषकर उन कान्नोंपर लागू होती है जिनमें कि नीति-श्रनीतिका सवाल नहीं होता। कान्न हो यान हो, सज्जन माने जानेवाले लोग एकाएक चोरी नहीं करेंगे, मगर तो भी रातमें बाइसिकलकी बत्ती जलानेके नियमों में से छटक जाने में भले श्रादमीको भी चोभ नहीं होता। श्रीर ऐसे नियम पालनेकी कोई सलाह भी दे तो भलेमानस उसका पालन करनेको भट तैयार नहीं होते; कितु जब यह कान्न बन जाता है, उसका भंग करनेसे जुर्मानेका डर लगता है, तब जुर्माना देनेसे बचनेके लिए ही वह बत्ती जलावेगा। नियमका यह पालन नहीं गिना जायगा।

किंतु सत्याप्रही तो समाजके कान्नोंका पालन समम-बूमकर स्वेच्छासे, और धर्म सममकर करेगा। इस प्रकार जिसने समाजके नियमोंका जान-बूमकर पालन किया है, उसीमें समाजके नियमोंकी नीति-अनीतिको भंग करनेकी शिक आती है, और उसे मर्यादित परिस्थितिमें अमुक नियमोंके भंग करनेका अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा अधिकार प्राप्त करनेके पहले ही सिवनय-भंगके लिए न्यौता देनेकी भूल मुमको हिमालय-जैसी लगी और खेड़ा जिलेमें प्रवेश करते ही मुम्ने वहांकी लड़ाई याद हो आई। मुम्ने जान पड़ा कि मैंने सामनेकी दीवारको देखे बिना ही, आंख मूंदकर, सरपट दौड़ लगाई। मुम्ने ऐसा लगा कि इसके पहले कि लोग सिवनय-भंग करनेके लायक बनें, उन्हें उसके गंभीर रहस्यका भान होना चाहिए। जिन्होंने रोज ही इच्छासे कान्नको तोड़ा हो, जो छिपकर अनेक बार कान्नका भंग करते हों, वे भला एकाएक कैसे सिवनय-भंगको

पहचान सकते हैं ? उसकी मर्यादाका पालन कैसे कर सकते हैं ?

यह बात सहज ही समभमें आसकती है कि इस आदर्शका पालन हजारों-लाखों आदमी नहीं कर सकते; किंतु बात अगर ऐसी ही हो तो सिवनय-भंग करानेके पहले लोगोंको समभानेवाले और प्रतिच्चण उन्हें रास्ता बतलानेवाले शुद्ध स्वयंसेवकोंका दल खड़ा होना चाहिए, और ऐसे दलको सिवनय-भंग और उसकी मर्यादाकी पूरी-पूरी समभ होनी चाहिए।

ऐसे विचारोंसे भरा हुआ मैं बंबई पहुंचा श्रौर सत्याग्रह-सभाके द्वारा मैंने सत्याग्रही स्वयंसेवकोंका दल खड़ा किया। उनके जरिये लोगोंको सविनय-भंगकी तालीम देनी शुरू की श्रौर सत्याग्रहका रहस्य बतलानेवाली पत्रिकाएं निकालीं।

यह काम चला तो सही, मगर मैंने देखा कि मैं इसमें लोगोंकी बहुत दिलचस्पी पैदा न कर सका। स्वयं-सेवक काफी नहीं मिले। यह नहीं कहा जा सकता कि जो भर्ती हुए उन सभीने तालीम भी पूरी ली। भर्तीमें नाम लिखानेवाले भी जैसे-जैसे दिन बीतने लगे वैसे-वैसे दृढ़ होनेके बदले खिसकने लगे। मैंने समभा कि सविनय-भंगकी गाड़ीके जिस चालसे चलनेकी मैं आशा रखता था वह उनसे कहीं धीमी चलेगी।

### ६७

# पंजाबमें

पंजाबमें जो-कुछ हुआ, उसके लिए सर माइकेल स्रोड्वायरने मुक्ते गुनहगार ठहराया था इधर वहांके कई नौजवान फौजी कानून- के लिए भी मुभे गुनहगार ठहरानेमें हिचकते न थे। क्रोधके आवेशमें वे यह दलील देते थे कि यदि मैंने सिवनय कानून-भंग मुल्तवी न किया होता तो जिलयांवाला बागमें यह कत्ल न हुआ होता और न फौजी कानून ही जारी हो पाता। कुछ लोगोंने तो धमिकयां भी दी थीं कि अब आपने पंजाबमें पैर रखा तो आपका खून कर डाला जायगा।

पर मैं तो मान रहा था कि मैंने जो कुछ किया है वह इतना उचित श्रौर ठीक था कि उसमें सममदार श्रादमियोंको गलतफहमी होनेकी संभावना ही न थी। मैं पंजाब जानेके लिए श्रधीर हो रहा था। इससे पहले मैंने पंजाब नहीं देखा था; पर श्रपनी श्रांखोंसे जो-कुछ देख सकूं; देखनेकी तीब इच्छा थी श्रौर मुभे बुलानेवाले डा० सत्यपाल, डा० किचल्, पं० रामभजदत्त चौधरी श्रादिसे मिलनेकी श्रमिलाण हो रही थी। वे थे तो जेलमें, पर मुभे पूरा विश्वास था कि उन्हें सरकार श्रधिक दिनोंतक जेलमें नहीं रख सकेगी। जब-जब मैं बंबई जाता तब-तब कितने ही पंजाबी मिलने श्रा जाते थे। उन्हें मैं प्रोत्साहन देता श्रौर वे प्रसन्न होकर जाते। उस समय मेरा श्रात्म-विश्वास बहुत था।

पर मेरे पंजाब जानेका दिन दूर-ही-दूर होता जाता था। वाइस-राय भी यह कहकर उसे दूर ढकेलते जाते थे कि अभी समय नहीं है।

इस बी व हंटर-क्रमेटी ऋाई। वह फौजी कानूनकी जांच करनेके लिए नियुक्त हुई थी। दीनबंधु एंडरूज वहां पहुंच गये थे। उनकी चिट्ठियों में वहांका हृद्य द्रावक वर्णन होता था। उनके पत्रोंसे यह ध्विन निकलती थी कि अखबारों में जो-कुछ बातें प्रकाशित हो चुकी हैं, उनसे भी अधिक जुल्म फौजी कानूनका था। वह भी पंजाब आनेका आग्रह कर रहे थे। दृसरी ओर मालवीयजी आदिके तार आरहे थे कि आपको पंजाव अवश्य पहुंच जाना चाहिए। तव मैंने फिर वाइसरायको तार दिया। उनका जवाब आया कि फलां तारीखको आप जा सकते हैं। अब तारीख ठीक-ठीक याद नहीं पड़ती; पर बहुत करके वह १० अक्तूबर थी।

लाहौर पहुंचनेपर मैंने जो दृश्य देखा वह भुलाया नहीं जा सकता—स्टेशनपर मुभे लिवानेके लिए ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई थी, मानो किसी बहुत दिनके बिछुड़े प्रिय-जनसे मिलनेके लिए उसके सगे-संबंधी आये हों। लोग हर्षसे पागल हो रहे थे। पंडित राम-भजदत्त चौधरीके यहां मैं ठहराया गया था। श्रीमती सरलादेवी चौधरीसे मेरा पहलेका परिचय था। मेरे आतिध्यका भार उनपर आपड़ा था। 'आतिध्यका भार' शब्दका प्रयोग मैं जान बूभकर कर रहा हूं; क्योंकि आजकी तरह तब भी मैं जहां ठहरता वह घर एक धर्मशाला ही होजाता था।

पंजाबमें मैंने देखा कि वहांके पंजाबी नेतात्रोंके जेलमें होनेके कारण पंडित मालवीयजी, पंडित मोतीलाल और स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंदजीने उनका स्थान प्रहण कर लिया था। मालवीयजी और श्रद्धानंदजीके संपर्कमें तो मैं श्रच्छी तरह श्रा ख़ुका था; पर पंडित मोतीलालजी के निकट संपर्कमें तो मैं लाहौरमें ही श्राया। इन तथा

दूसरे स्थानीय नेताः श्रोंने, जिन्हें जेलमें जानेका गौरव नहीं प्राप्त हुआ था, तुरंत मुक्ते अपना बना लिया। कहीं भी मुक्ते यह न मालूम हुआ कि मैं कोई अजनवी हूं।

हम सब लोगोंने एकमत होकर हंटर-कमेटीके सामने गवाही न देनेका निश्चय किया। इसके कारण उसी समय प्रकट कर दिये गये थे। अतएव यहां इनका उल्लेख छोड़ देता हूँ। वे कारण सीधे थे और आज भी मेरा यही मत है कि कमेटी का बहिष्कार जो हमने किया वह उचित ही था।

पर यदि हंटर-कमेटीका बहिष्कार किया जाय तो किर लोगोंकी तरफसे श्रर्थात् कांग्रेसकी श्रोरसे कोई जांच-कमेटी नियुक्त होनी चाहिए, इस निर्णयपर हम लोग पहुंचे। पंडित मोतीलाल नेहरू, स्व० चित्तरंजनदास, श्री श्रव्वास तैयवजी, श्रीजयकर श्रोर मैं इतने सदस्य नियुक्त हुए। हम जांचके लिए श्रलग-श्रलग स्थानोंमें बंट गये। इस कमेटीकी व्यवस्थाका बोभ सहज ही मुभपर श्रापड़ा था श्रौर मेरे हिस्सेमें श्रिधक-से-श्रिधक गांवोंकी जांचका काम श्राजानेके कारण मुक्ते पंजावको श्रीर पंजावके देहातको देखने का श्रलभ्य लाभ मिला।

इन जांचके दिनोंमें पंजाबकी स्त्रियां तो मुक्ते ऐसी मालूम हुई, मानो मैं उन्हें युगोंसे पहचानता होऊं। मैं जहां जाता वहां भुंड-की-भुंड स्त्रियां आजातीं और अपने कते सृतका देर मेरे सामने कर देतीं। इस जांचके साथ ही मैं अनायास इस बातको भी देख सका कि पंजाब खादीका एक महान् चेत्र हो सकता है। ज्यों-ज्यों मैं लोगोंपर हुए जुल्मोंकी जांच श्रिधकाधिक गहराई से करने लगा त्यों-त्यों मेरे श्रनुमानसे परे सरकारी श्रराजकता, हाकिमों-की नादरशाही श्रौर उनकी मनमानी श्रंधाधुं धीकी बातें सुन-सुन-कर श्राश्चर्य श्रौर दुःख हुश्रा करता। वह पंजाब कि जहांसे सरकारको ज्यादा-से-ज्यादा सैनिक मिलते हैं, वहां लोग क्यों इतना बड़ा जुल्भ सहन कर सके, इस बातसे मुभे विस्मय हुश्रा श्रौर श्राज भी होता है।

इस कमेटीकी रिपोर्ट तैयार करनेका काम मेरे सुपुर्द किया गया था। जो यह जानना चाहते हैं कि पंजाबमें कैसे-कैसे अत्याचार हुए, उन्हें यह रिपोर्ट अवश्य पढ़नी चाहिए। इस रिपोर्ट के बारेमें में तो इतना ही कह सकता हूं कि इसमें जान-ब्र्मकर कहीं भी अत्युक्तिसे काम नहीं लिया गया है। जितनी बातें लिखी गई हैं, सबके लिए रिपोर्ट में प्रमाण मौजूद हैं। रिपोर्ट में जो प्रमाण पेश किये गए हैं उससे बहुत अधिक प्रमाण कमेटीके पास थे। ऐसी एक भी बात रिपोर्ट में दर्ज नहीं की है जिसके बारे में थोड़ा भी शक था। इस प्रकार विलक्कल सत्यको ही सामने रखकर लिखी गई रिपोर्ट में पाठक देख सकेंगे कि ब्रिटिश राज्य अपनी सत्ता कायम रखनेके लिए किस हद तक जा सकता है और कैसे अमानुषिक कार्य कर सकता है। जहांतक मुक्ते पता है इस रिपोर्ट की एक भी बात आज तक असत्य साबित नहीं हुई है।

## कांग्रेसमें प्रवेश

कांग्रेसमें जो मुक्ते भाग लेना पड़ा, इसे मैं कांग्रेसमें अपना प्रवेश नहीं मानता। इसके पहलेकी कांग्रेसकी बैठकोंमें जो मैं गया सो तो केवल वफादारीकी निशानीके तौरपर। छोटे-से-छोटे सिपाहीके सिवा वहां मेरा दूसरा कुछ काम होगा, ऐसा आभास भी मुक्ते दूसरी पिछली सभाओंके संबंधमें नहीं हुआ और न ऐसी इच्छा ही हुई।

अमृतसरके अनुभवने बताया कि मेरी एक शक्तिका उपयोग कांग्रेसके लिए हैं। पंजाब-समितिके मेरें कामसे लोकमान्य, माल-वीयजी, मोतीलालजी, देशबंधु इत्यादि खुश हुये थे, यह मैं देख सका था। इस कारण उन्होंने मुभे अपैनी बैठकों और सलाह-मश-वरेमें बुलाया। इतना तो मैंने देखा था कि विषय-समितिका असली काम ऐसी बैठकोंमें होता था और ऐसे मशवरोंमें खास-कर वे लोग होते, जिनपर नेताओंका खास विश्वास या आधार होता; पर दूसरे लोग भी किसी-न-किसी बहाने घुस जाते थे।

श्रागामी वर्षमें किये जानेवाले दो कामोंमें मेरी दिलचस्पी थी; क्योंकि उसमें मेरा चंचुपात हो चुका था।

एक था जिलयांवाला बागके कत्लका स्मारक । इसके लिए कांग्रेसने बड़ी धूमके साथ प्रस्ताव पास किया था । उसके लिए कोई

पांच लाख रुपये की रकम एकत्र करनी थी। उसके रचकोंमें मेरा भी नाम था। देशके सार्वजनिक कार्योंके लिए भिन्ना मांगने की भारी सामर्थ्य जिन लोगोंमें हैं- उनमें मालवीयजी का नम्बर पहला था त्र्यौर है। मैं जानता था कि मेरा दुरजा उनसे बहुत घटकर न होगा। अपनी इस शक्ति का आभास मुभे द्विए अफ्रिकामें मिला था। राजा-महाराजात्रों पर जादू फेर कर लाखों रुपये पानेका सामर्थ्य मुममें न था। त्राज भी नहीं है। इस बातमें मालवीय-जीके साथ प्रतिस्पर्धा करनेवाला मैंने किसीको नहीं देखाः पर जिल्यांवाला-बागके काममें उन लोगोंसे द्रव्य नहीं लिया जा सका, यह मैं जानता था। श्रतएव इस स्मारकके लिए धन जुटानेका भार मुभापर पड़ेगा, यह बात मैं रच्चकका पद स्वीकार करते समय समभ गया था। और हुआ भी ऐसा ही। इस स्मारकके लिए बंम्बईके उदार नागरिकोंने पेट भरकर द्रव्य दिया और श्राज भी लोगोंक पास, उनके लिए जितना चाहिए, द्रव्य हैं; परन्तु इस हिंदू , मुसलमान श्रीर सिखोंके मिश्रित ख़्नसे पवित्र हुई भूमिपर किस तरहका स्मारक बनाया जाय, यह विकट प्रश्न होगया है; क्योंकि तीनोंके बीच दोस्तीके बदले आज दुश्मनीका आभास हो रहा है।

मेरी दूसरी शिक्त मंत्रीका काम करनेकी थी, जिसका उपयोग कांग्रेसक लिए हो सकता था। बहुत दिनोंके अनुभवसे कहां, कैसे और कितन कम शब्दोंमें अविनय-रिहत भाषामें लिखना मैं जान सका हूं—यह बात नेता लोग समक्त गये थे। उस समय कांग्रे सका जो विधान था, वह गोखलेकी रखी हुई पूंजी थी। उन्होंने कितने

ही नियम बना रखे थे, उनके आधारपर कांग्रेसका काम चलता था वे नियम किस प्रकार बने, इसका मधुर इतिहास मैंने उन्हींके मुखसे सुना था; पर त्र्यब सब मानते थे कि केवल उन्हीं नियमोंके बलपर काम नहीं चल सकता। विधान बनानेकी चर्चा भी प्रतिवर्ष चला करती । कांग्रेसके पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि जिससे सारे वर्ष-भर उसका काम चलता रहे अथवा कोई भविष्य के विषयमें विचार करे। मंत्री उसके तीन रहते; पर वास्तव में तो मंत्री एक ही रहता । वह भी ऐसा नहीं कि चौबीसों घंटे उसके लिए दे सके । मंत्री दफ्तरका काम करता या भविष्यका विचार करता, या भूत-कालमें ली हुई जिम्मेदारियां चालू वर्षमें पूरी करता । इसलिए यह प्रश्न इस वर्ष सबकी दृष्टिमें अधिक आवश्यक हो गया। कांग्रेसमें तो हजारांकी भीड़ होती है, उसमें प्रजाका कार्य कैसे चलता? प्रतिनिधियोंकी संख्याकी हुद नहीं थी। हुर किसी प्रांतसे चाहे जितने प्रतिनिधि त्रा सकते थे। हर कोई प्रतिनिधि हो सकता था, इंसलिए इसका कुछ प्रबंध होनेकी त्र्यावश्यकता सबको मालूम हुई। कांग्रे सका नया विधान बनानेका भार मैंने अपने सिरपर लिया। मेरो एक रार्त थी । जनतापर मैं दो नेताओं का अधिकार देख रहा था। इसलिए मैंने उनके प्रतिनिधियोंकी मांग अपने साथ की। मैं जानता था कि नेता लोग खुद शांतिक साथ बैठकर विधानकी रचना नहीं कर सकते थे। ऋतएव लोकमान्य तथा देशवन्धुके पाससे उनके दो किश्वासपात्र नाम मैंने मांगे। इसके अतिरिक्त दुसरा कोई विधान-समितिमें न होना चाहिए, यह मैने सुभाया। यह सूचना स्वीकृत हुई । लोकमान्यने श्री केलकरका और देशबंधुने श्री आई॰ बी॰ सेनका नाम दिया। यह विधान-समिति एक दिन भी साथ मिलकर न बैठी। फिर भी हमने अपना काम चला लिया। इस बिधानके संबंधमें मुक्ते कुछ अभिमान है। मैं मानता हूं कि इसके अनुसार काम लिया जा सके तो श्राज हमारा बेड़ा पार हो सकता है। यह तो जब कभी हो; परन्तु यह जवाबदेही लेनेके बाद ही मैंने कांग्रे समें सचमुच प्रवेश किया, यह मेरी मान्यता है।

सत्याग्रह स्थिगत करते ही शांति-स्थापक कार्य करनेका मैंने निश्चय किया । हाथ करघेके कपडेका तो मैं १६०५ से हिमायती था; परन्तु चर्खा मुफे हाथ नहीं लगा था। १६१४ में आश्रम-स्थापनाके बाद हाथ-कते सूतका विचार होने लगा; क्योंकि मैंने देखा कि मिलके कते हुए सूतके कपडेका उपयोग हमको सूत कातनेवाली मिलका बिना तनख्वाहका एजेंट बना रहा है। इस बंधनसे मुक्ति तब ही मिल सकती है जब कि हम अपने पुराने चर्खेका पुनरुद्धार कर सकें। इस पुनरुद्धारके काममें मैं लग गया ख० गंगाबहन मजूमदार नें, जिनसे मेरा परिचय भड़ोंचमें हुआ था, चर्खेकी खोजमें घूमने की प्रतिज्ञा की — जिस तरह दमयंती नलकी खोजमें घूमी थी। खूब खोज करनेके बाद गंगाबहनको गायकवाड़के बीजापुर गांवमें चर्खा मिल गया। इसके बाद मैंने गंगात्रहनको सुभाया कि वह पूनियां बनानेवाले को द्वं हैं। उन्होंने यह काम अपने सिर लिया, धुनियेको द्बंढ निकाला। उसे हर महीने ३४) या इससे भी ऋधिक वेतनपर नियुक्त किया। उसने बालकोंको पूनी बनाना सिखलाया। मैंने

### रुईकी भीख मांगी।

अब आश्रम में भी चर्ले दाखिल करनेमें देर न लगी। मगन-लाल गांधीने अपनी अन्वेषण शक्तिसे चर्खेमें सुधार किये और चर्ले तथा तकुवे आश्रममें तैयार हुए। आश्रमकी खादीके पहले थानपर फी गज १-) खर्च आया। मैंने मित्रोंके पाससे मोटी, कच्चे सूतकी खादीके एक गज दुकड़ेके १-) वसूल किये, जो उन्होंने खुशी-खुशी दिये।

श्रव मैं एकदम खादीमय होनेके लिए श्रधीर हो उठा। मेरी धोती देशी मिलके कपड़ेकी थी। बीजापुरमें श्रीर श्राश्रममें जो खादी बनती थी वह बहुत मोटी श्रीर ३० इक्क श्रर्जकी होती थी। मैंने गंगाबहनको चेताया कि श्रगर वह ४४ इक्क श्रर्जकी धोती एक महीनेके भीतर न दे सकेंगी तो मुक्ते मोटी खादीका दुकड़ा पहनकर काम चलाना पड़ेगा। गंगाबहन घबराई, उन्हें श्रवधि कम मालूम हुई; लेकिन हिम्मत नहीं हारीं। उन्होंने एक महीनेके भीतर ही मुक्ते ४० इक्क श्रर्जका धोती-जोड़ा ला दिया श्रीर मेरी दरिद्रता दूर की।

इसी बीच भाई लक्ष्मीदास लाठी गांवसे एक अन्य भाई रामजी और उनकी पत्नी गंगाबहनको आश्रममें लाये और उनके द्वार। लम्बे अर्जकी खादी बुनवाई। खादीके प्रचारमें इस दम्पितका हिस्सा ऐसा-बैसा नहीं कहा जा सकता। इन्होंने गुजरातमें और गुजरातके बाहर हाथके सूतको बुननेकी कला दूसरोंको सिखाई है। यह निरच्नर लेकिन सुसंस्कृत बहन जब कर्या चलाने बैठती तो उसमें तल्लीन हो जाती कि इधर-उधर देखनेकी या किसीके साथ बात करनेकी आवश्यकता तक अपने लिए महसूस नहीं करती थी।

## 33

### एक संवाद

जिस समय स्वदेशीके नामपर यह प्रवृत्ति शुरू हुई उस समय मिल-मालिकोंकी त्रोर से मेरी खूव टीका होने लगी। माई उमर सुभानी स्वयं होशियार त्रौर सावधान मिल-मालिक थे, इसलिए यह त्रपने ज्ञानसे तो मुक्ते फायदा पहुँचाते ही थे; लेकिन साथ ही वह दूसरोंके मत भी मुक्ते सुनाते थे। उनमेंसे एक मिल-मालिककी दलीलोंका त्रसर भाई उमर सुभानीपर भी पड़ा त्रौर उन्होंने मुक्ते उनके पस ले चलनेकी वात कही। मैंने उनकी इस बातका स्वागत किया त्रौर हम उन मिल-मालिकके पास गये। वह कहने लगे

"यह तो आप जानते हैं न कि आपका खदेशी-आंदोलनकोई पहला आंदोलन नहीं है ?"

मैंने जवाव दिया—"जीं हां।"

"श्राप यह भी जानते हैं कि बंग-भंगके दिनों से स्वदेशी श्रांदो-लनने खूब जोर पकड़ा था। इस श्रांदोलनसे हमारी मिलोंने खूब लाभ उठाया था श्रीर कपड़ेकी कीमत बढ़ा दी थी; जो काम नहीं करना चाहिए, वह भी किया था ?"

"मैंने यह सब सुना है, श्रौर सुनकर दुःखी हुश्रा हूं ।"

"मैं त्रापके दुःखको समभता हूं, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। हम परोपकारके लिए त्रापना व्यापार नहीं करते हैं। हमें तो नफा कमाना है। अपने मिलके हिस्सेदारों (शेयर-होल्डरों) को जवाब देना है। कोमतका आधार तो किसो चीजकी मांग है। इस नियमके खिलाफ कोई क्या कह सकता है? बंगालियोंको यह अवश्य ही जान लेना चाहिए था कि उनके आंदोलनसे खदेशी कपडेकी कीमत जहर ही बढेगी।"

"वे तो वेचारे मेरे समान शीघ्र ही विश्वास कर लेनेवाले ठहरे, इसलिए उन्होंने यह मान लिया था कि मिल-मालिक एकदम स्वार्थी नहीं बन जायंगे; दगा तो कभी देंगे ही नहीं, और न कभी स्वदेशी-के नामपर विदेशी वस्त्र ही वेचेंगे।"

"मुक्ते यह माल्म था कि आप इस तरहका विश्वास रखते हैं। यहीं कारण था कि मैंने आपको सावधान कर देनेका विचार किया और यहांतक आनेका कष्ट दिया, जिससे भोले-भाले बंगालियोंकी भांति आप भी भूलमें न रह जायं।"

इतना कह चुकनेपर सेठने अपने एक गुमारतेको नमूने लानेके लिए इशारा किया। नमूने रही सूतके बने हुए कंबलके थे। उन्हें लेकर उन्होंने कहा—

"देखिए, यह नया माल हमने तैयार किया है। इसकी बाजार-में अच्छी खपत है; रदी-सा बना है, इस कारण सस्ता तो पड़ता ही है। इस मालको हम ठेठ उत्तर तक पहुंचाते हैं। हमारे एजेंट चारों ओर फैले हुए हैं। इससे आप यह तो समभ सकते हैं कि हमें आप-सरीखे एजेंटोंकी जरूरत नहीं रहती। ,सच बात तो यह है कि जहां आप-जैसे लोगोंकी आवाज तक नहीं पहुंचती वहां हमारे एजेंट और हमारा माल पहुंच जाता है। हां, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भारतको जितने मालकी जरूरत रहती है उतना तो हम बनाते भी नहीं। इसलिए स्वदेशीका सवाल तो खासकर उत्पत्तिका सवाल है। जब हम आवश्यक परिमाणमें कपड़ा तैयार कर सकेंगे और जब उसकी किस्ममें सुधार कर सकेंगे, तब परदेशी कपड़ा अपने-आप आना बंद हो जायगा। इसलिए मेरी तो यह सलाह है कि आप जिस ढंगसे स्वदेशी-आंदोलनका काम कर रहे हैं उस ढंगसे मत कीजिए और नई मिलें खड़ी करनेकी तरफ अपना ध्यान लगाइये। हमारे यहां स्वदेशी मालको खपाने-का आंदोलन आवश्यक नहीं है, आवश्यकता तो स्वदेशी माल उत्पन्न करनेकी है।"

"अगर मैं यही काम करता होऊं तो आप मुफ्ते आशीर्वाद देंगे न ?" मैंने कहा।

"यह कैसे ? अगर आप मिल खड़ी करनेकी कोशिश करते हों तो आप धन्यवादके पात्र हैं।"

"मैं यह तो नहीं करता हूं। हां, चर्खेक उद्घार-कार्यमें अवश्य लगा हुआ हूं।"

"यह कौन-सा काम है ?"

मैंने चर्खेकी बात सुनाई ऋौर कहा—

"मैं श्रापके विचारोंसे सहमन होता जारहा हूं। मुभे मिलोंकी एजेंसी नहीं लेनी चाहिए। उससे तो लाभके बदले हानि ही है। मिलोंका माल यों ही पड़ा नहीं रहता। मुभे तो कपड़ा उत्पन्न करने

में श्रीर तैयार कपड़ेको खपानेमें लगना चाहिए। श्रभी तो मैं केवल उत्पत्तिके काममें ही लगा हूँ। मैं स्वरेशीमें विश्वास रखता हूं; क्योंकि उसके द्वारा भारतकी भूखों मरनेवाली श्राधी बेकार खियोंको काम दिया जा सकता है। वे जो सूत कातें उसे बुनवाना श्रीर इस तरह तैयार खादी लोगोंको पहनाना ही मेरी प्रवृत्ति है श्रीर यही मेरा श्रांदोलन है। चर्छा-श्रांदोलन कितना सफल होगा, यह तो में नहीं कह सकता। श्रभी तो उसका श्रीगऐश-मात्र हुश्रा है; लेकिन मुभे उसमें पूरा विश्वास है। चाहे जो हो, यह तो निर्विवाद है कि इस श्रांदोलनसे कोई हानि नहीं होगी। इस श्रांदोलनके कारण हिंदुस्तानमें तैयार होनेवाले कपड़ेमें जितनी वृद्धि होगी उतना ही लाभ होगा। इसलिए इस कोशिशमें श्रापका बतलाया हुश्रा दोष तो नहीं ही है।"

"त्रगर त्राप इस तरह इस आंदोलनका संचालन करते हों तो मुक्ते कुछ भी नहीं कहना है। यह एक जुदी बात है कि इस यंत्र-युगर्मे चर्खा टिकेगा या नहीं। फिर भी मैं तो आपकी सफलता चाहता हूं।"

90

# पूर्गाहुति

श्रव इन श्रध्यायोंको बंद करनेका समय श्रा पहुंचा है। इससे श्रागेका मेरा जीवन इतना श्रधिक सार्वजनिक हो गया है कि जनता उसके विषयमें कुछ भी न जानती हो, यह संभव नहीं। श्रसहयोग-श्रांदोलनका जन्म श्रौर नागपुर-कांग्रेसमें खिलाफतके सवालको

लेकर असहयोग प्रयोगका और हिंदू-मुस्लिम एकता साधनेका प्रयत्न—इन सब बातोंका यहां निर्देश-मात्र किये देता हूं ऋौर सन १६२१ के सालसे तो मैं कांग्रेसके नेतात्र्योंके साथ इतना हिल-मिलकर रहा हूं कि कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसका यथार्थ वर्णन मैं उनका जिक्र किये बिना कर सकूं। इन बातोंके स्मरण त्रभी ताजे ही हैं। श्रद्धानंदजी, देशबंधु, लालाजी श्रीर हकीम साहब त्राज हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी सौभाग्यसे दूसरे बहत-से नेता श्रभी मौजूद हैं। कांग्रेसके महापरिवर्तनके बादका इतिहास तो श्रभी तैयार हो रहा है। मेरे मुख्य प्रयोग कांग्रेसफे द्वारा ही हुए हैं, इसलिए उन प्रयोगोंका वर्णन करते समय नेताश्रों-का उल्लेख करना श्रनिवार्य है। श्रौचित्यकी दृष्टिसे भी इन वातोंका वर्णन मुभो अभी नहीं करना चाहिए। श्रीर जो प्रयोग अभा हो रहे हैं उनके संबंधमें मेरे निर्णय निश्चयात्मक नहीं कहे जा सकते, इसलिए भी इन अध्यायोंको फिलहाल बंद कर देना ही मैं अपना कर्तव्य समभता हूँ। अगर यह कहूँ कि मेरी लेखनी ही श्रागे बढनेसे इन्कार करती है, तो भी श्रत्युक्ति न होगी।

पाठकों से विदा मांगते हुए मुक्ते दुःख होता है। मेरी दृष्टिमें मेरे प्रयोग अभी बहुत कीमती हैं। मुक्ते पता नहीं, मैं उनका यथार्थ वर्णन कर सका हूँ या नहीं। मैंने अपनी ओरसे तो ठीक-ठीक वर्णन करने में कुछ उठा नहीं रखा है। मैंने सत्यको जिस रूपमें देखा है और जिस, राहसे देखा है उसे उसी रूपमें, उसी राहसे, वताने की हमेशा को शिश की है और साथ ही पाठकों के सम्मुख

उन वर्णनोंको रखकर मैंने अपने चित्तमें शांतिका अनुभव किया है; क्योंकि मुफ्ते उनसे यह आशा रही है कि उनके पढ़नेसे पाठकों-के हृदयमें सत्य और ऋहिंसाके प्रति अधिक श्रद्धा उत्पन्न होगी।

में सत्यको ही परमेश्वर मानता श्राया हूँ। श्रगर पाठकोंको इन श्रध्यायोंके पन्ने-पन्ने में यह प्रतीति न हुई हो कि सत्यमय बननेके लिए श्रहिंसा ही एक राजमार्ग है, तो मैं श्रपने इस प्रयत्नको व्यर्थ समभू गा। प्रयत्न भले ही व्यर्थ हो; लेकिन सिद्धांत तो निरर्थक नहीं है। मेरी श्रहिंसा सची होते हुए भी कची है, श्रपूर्ण है। इस-लिए मेरी सत्यकी भलक उस सत्य-रूपी सूर्यके तेजकी एक किरण-मात्रके दर्शनके समान है, जिसके तेजका माप हजारों साधारण सूर्योंको इकट्ठा करनेपर भी नहीं हो सकता। श्रतः श्रबतकके श्रपने प्रयोगोंक श्राधारपर इतना तो मैं श्रवश्य कह सकता हूं कि इस सत्यका संपूर्ण दर्शन, श्रहिंसाके श्रभावमें श्रशक्य है।

ऐसे व्यापक सत्यनारायणके प्रत्यच्च दर्शनके लिए प्राणिमात्रके प्रिप्त श्रात्मवत् (श्रपने समान) प्रेमकी बड़ी भारी जरूरत है। इस सत्यको पानेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य जीवनके एक भी चेत्रसे बाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि मेरी सत्य-पूजा मुभे राजनैतिक चेत्रमें घसीट ले गई। जो यह कहते हैं कि राजनीतिसे धर्मका कोई संबंध नहीं है, मैं निःसंकोच होकर कहता हूँ कि वे धर्मको नहीं जानते—श्रीर मेरा विश्वास है कि यह बात कहकर मैं किसी तरह विनय्की सीमाको लांच नहीं रहा हूँ।

विना त्र्यात्म-शुद्धिके प्राणि-मात्रके साथ एफताका ऋनुभव नहीं

किया जा सकता। श्रौर श्रात्म-शुद्धिके श्रभावसे श्रिहंसा-धर्मका पालन करना भी हर तरह नामुमिकन हैं; चूं कि श्रशुद्धात्मा परमात्मा- के दर्शन करनेमें श्रसमर्थ रहता है, इसिलए जीवन-पथके सारे चेत्रोंमें शुद्धिकी जरूरत रहती है। इस तरहकी शुद्धि साध्य है; क्योंकि व्यष्टि श्रौर समष्टिके बीच इतना निकटका संबंध है कि एककी शुद्धि श्रनेककी शुद्धिका कारण बन जाती है। श्रौर व्यक्तिगत कोशिश करनेकी ताकत तो सत्यनारायणने सब किसीको जन्म ही से दी है।

लेकिन मैं तो पल-पलपर इस बातका ऋनुभव करता हूं कि शुद्धिका यह मार्ग विकट है। शुद्ध होनेका मतलब तो मनसे, वचनसे श्रौर कायासे निर्विकार होना, राग-द्वेषादिसे रहित होना है। इस निर्विकार स्थिति तक पहुंचनेके लिए प्रतिपल प्रयत्न करनेपर भी मैं उसतक पहुंच नहीं सका हूं। इस कारण लोगोंकी प्रशंसा मुफे भुला नहीं सकती, उलटे बहुधा वह मेरे दु:खका कारण वन जाती है। मैं तो मनके विकारोंको जीतना सारे संसारको शस्त्र-युद्ध करके जीतनेसे भी कठिन समभता हूं। भारतमें आनेके बाद भी मैंने अपनेमें छिपे हुए विकारोंको देखा है, देखकर शर्मिन्दा हुआ हुं; लेकिन हिम्मत नहीं हारी है । सत्यके प्रयोग करते हुए मैंने सुंख-का अनुभव किया है, आज भी उनका अनुभव कर रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि श्रभी मुभे बीहड़ रास्ता तय करना है। इसके लिए मुफे शून्यवत् बनना पडेगा। जबतक मनुष्य स्वतः श्रपने-श्रापको सबसे छोटा नहीं मानता है तबतक मुक्ति उससे दूर रहती है । श्रहिंसा नम्रताकी पराकाष्टा है, उसकी हद है । श्रौर यह श्रनुभव-सिद्ध बात है कि इस तरहकी नम्रताके बिना मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। इसलिए श्रभी तो ऐसी श्रिहिंसक नम्रता पानेकी प्रार्थना करते हुए श्रौर उसमें संसारकी सहायताकी याचना करते हुए मैं इन श्रध्यायोंको समाप्त करता हं।